

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। जयित शिवा-शिव जानिक-राम। जय रघुनन्दन जय सियाराम।। रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम।।

| विषय-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| कल्याण, सौर पौप २००७, दिसम्बर सन् १९५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ-संख्या |
| विषयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••• १५४५     |
| १-इरि-रस-माती गोपो [कविता ] (श्रीसरदासजी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५४६         |
| २-कल्याण ('शिव')<br>३-जीवनकी सफलताके लिये अनुपम शिक्षा (श्रीजयदयालजी गोयन्दका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *** 8480     |
| ४-भगवद्भजनका खरूप (स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8444         |
| ५-श्रीकृष्णबीलाका चिन्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५६०         |
| ६-सुख किस ओर ? (श्रीब्रह्मानन्दजी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५६४         |
| ७-येन सर्वमिदं ततम् ( श्रीचारुचन्द्र चटजीं )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••• १५६६     |
| ८-प्रार्थना [ कविता ] (महाकवि पं अधिवायका गुक्क, 'सिरस', साहित्यरक )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५७०         |
| ९-सत्तक्क-माला (श्रीमगनलाल हरिभाई न्यास)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ं १५७१       |
| १०-मनमोहनकी छिवि [कविता] (बावा हितदासजी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••• १५७६     |
| ११-उत्तररामचरितमें सीताजी (पं॰ श्रीजयशङ्करजी त्रिपाठी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••• १५७७     |
| १२-अजामिल-उदार और नाम-महिमा [कविता ] (ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५८0         |
| १३-सत्यमेव जयते नानृतम् (पं०श्रीरधुवर मिट्ठूलालजी शास्त्री, एम्० ए०, विद्यामूषण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५८२         |
| १४-धारक और पालक [कहानी ] (श्री चक्रें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५८५         |
| १५-भक्त-गाया [ भक्तिमती कुँअररानी ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••• १५९१     |
| १६ - सुन्दर नन्दकुमार [कविता]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *** 8488     |
| १७-कामके पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५९५         |
| १८-उत्कण्ठा [कविता] (श्रीमुवनेदाजी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६०४         |
| १९-हरि-गुण गार्वे [ कविता ] ( वैद्य श्रीरामेश्वरप्रसादजी अप्रवाल )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६०४         |
| २०-भरत-मिखाप [ कविता ] ( श्रीरामभरोसेजी गुप्त, 'राकेश', साहित्यरत )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••• १६०५     |
| २१-आनापानधतिका अम्यास (पं० श्रीखळजीरामजी शुक्र, एम्० ए० )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••• १६०६     |
| २२-मीरा और मोइन [ कविता ] (काव्यरत 'प्रेमी' विशारद मीण्डर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••• १६०७     |
| २३-धूरिभरे नेंदलल [ कविता ] ( श्रीहरीशजी साहित्यालङ्कार )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६०८         |
| Company of the second of the s |              |
| चित्र-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| १-इरि-रस-माती गोपी (तिरंगा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6424         |

वार्षिक सूल्य भारतमें ७॥) विदेशमें १०) (१५ शिलिङ्ग) जय पावक रिव चन्द्र जयित जयं। सत् चित् आनँद भूमा जय जय।। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय।। जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।।

साधारण प्रति भारतमें 🗈) विदेशमें ॥-) (१० पेंस)

### पुराने और नये प्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना

यह चौबीसवें वर्षका अन्तिम बारहवाँ अङ्क है। इस अङ्कमें इस वर्षका मूल्य समाप्त हो गया है। पचीसवें वर्षका पहला अङ्क (विशेषाङ्क) संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क होगा। यह विशेषाङ्क बहुत ही सुन्दर, रोचक, शिक्षाप्रद, लोक-परलोकमें हित करनेवाले उपदेशोंसे पूर्ण, सुन्दर-सुन्दर कथाओं और इतिहासोंसे युक्त तथा धार्मिक दृष्टिसे भी अत्यन्त कल्याणकारक होगा। इसमें भगवान् श्रीशङ्कर, भगवान् श्रीविष्णु, भगवान् श्रीराम, भगवान् श्रीकृष्ण, भगवान् श्रीसूर्य, भगवती शक्ति आदिके तथा भक्तों एवं अन्यान्य कथाप्रसङ्गोंके सैकड़ों सादे, इकरंगे और बहुरंगे मनोहर एवं दर्शनीय चित्र रहेंगे। वार्षिक मूल्य डाक-महस्त्लसहित ७॥) होगा।

यह 'संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क' आगामी जनवरीके द्वितीय सप्ताहतक प्रकाशित होकर ग्राहकोंकी सेवामें भेजा जाने लगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

अबतकके प्रकाशित 'कल्याण'के विशेषाङ्कों अधिकांश ऐसे हैं, जिनके लिये पहलेसे रुपये भेजकर प्राहक नहीं बन जानेवालोंको निराश ही रहना पड़ा है। यह विशेषाङ्क भी विशेष महत्त्वपूर्ण होगा। छप भी रहा है गतवर्षकी अपेक्षा कम संख्यामें तथा छपाईका काम भी शीघ्रतापूर्वक हो रहा है। अतः प्राहकोंको रुपये मनीआर्डरसे तुरंत भेजकर अपना विशेषाङ्क सुरक्षित करवा लेना चाहिये। मनी-आर्डर फार्म दसवें अङ्कमें भेजा जा चुका है।

विशेषाङ्ककी वी॰ पी॰से प्रतीक्षा करनेवाले ग्राहकोंमेंसे सबको अङ्क मिलना बहुत कठिन है; क्योंकि तबतक अङ्कोंके समाप्त हो जानेकी सम्भावना है।

ग्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी (हिंदी) में किये जा रहे हैं। अतः सारे पत्रव्यवहारमें, बी॰ पी॰ मँगवाते समय तथा मनीआर्डर-कूपनमें अपना नाम, पता, मुहल्ला, ग्राम, पोस्ट-आफिस, जिला, प्रान्त सब हिंदीमें साफ-साफ अक्षरोंमें लिखना चाहिये।

पत्रव्यवहारमें और रुपये भेजते समय मनीआर्डर-कूपनमें अपना प्राहक-नम्बर जरूर लिखनेकी कृपा करें। नम्बर याद न हो तो कम-से-कम 'पुराना प्राहक' अवश्य लिख दें। नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखना न भूलें।

प्राहक-नम्बर न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें विशेषाङ्क नये नम्बरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नम्बरकी वी॰ पी॰ दुबारा जायगी। ऐसा भी सम्भव है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों और उसके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके नाम बी॰ पी॰ चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें, आपसे प्रार्थना है कि, आप कृपापूर्वक बी॰ पी॰ वापस न करें और प्रयत्न करके नये ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिखनेका कष्ट करें। इस कृपाके लिये 'कल्याण' आपका आभारी होगा।

जिन महानुमार्थोको किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे कृपापूर्वक मनाहीका एक कार्ड अवश्य लिख दें। ऐसा करनेसे उनके सिर्फ तीन पैसे खर्च होंगे, पर 'कल्याण' कई आने डाकुखर्चके नुकसान तथा समयके अपन्ययसे बच जायगा।

गीताप्रेसके पुस्तक-विमागसे 'कल्याण'के प्रबन्ध-विभागकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। इसलिये ग्राहक महोदयोंको न तो 'कल्याण'के रुपयोंके साथ पुस्तकोंके लिये रुपये मेजने चाहिये और न पुस्तकोंका आर्डर ही मेजना चाहिये। पुस्तकोंके लिये गीताप्रेसके मैनेजरके नाम अलग रुपये मेजने तथा अलग आर्डर लिखना चाहिये और 'कल्याण'के लिये 'कल्याण' मैनेजरके नाम अलग।

सजिल्द विशेषाङ्कके लिये १।) जिल्द-खर्च अधिक भेजना चाहिये। इस वर्ष जिल्दोंकी जुजबन्दीकी सिलाईकी न्यवस्था की गयी है। अङ्क जानेमें देर हो सकती है। रूपये बीमा अथवा मनीआर्डरसे ही भेजिये।

'कल्याण' तथा 'गीताप्रेस'को जो सज्जन रुपये मेजना चाहें, वे पूरी बीमा बेंचकर अथवा मनीआर्डरसे भेजें। सादे लिफाफेमें या रिजस्टर्ड पत्रसे रुपये न भेजें। ऐसे भेजे हुए रुपये रास्तेमें निकल जाते हैं। कोई सज्जन इस प्रकार रुपये भेजेंगे और वे यहाँ न पहुँचेंगेतो उनकी जिम्मेवारी 'कल्याण' और 'गीताप्रेस'की नहीं होगी।

# 'महाभारताङ्क' समाप्त हो गया। रुपये न भेजें

'महामारताङ्क' की थोड़ी-सी प्रतियाँ थीं, पर माँग इतनी अधिक आ गयी कि सबकी माँगकी प्रतिके लिये जरा भी गुंजाइश नहीं रही । जिल्द बँघे हुए जितने अङ्क थे, सब मेजे जा चुके । अब ज्यों-ज्यों जिल्द बँघते जायँगे, त्यों-ही-त्यों जिनके रुपये जमा हैं, उनके नाम क्रमानुसार अङ्क मेजे जाते रहेंगे। पर यदि अङ्क समाप्त हो गये तो रुपये सादर श्वमाप्रार्थनासहित लौटा दिये जायँगे। अब कोई भी सज्जन कृपया महामारताङ्कके लिये माँग न लिखें, न रुपये ही मेजें। अब आनेवाले मनी-आर्डर लौटाये जा रहे हैं।

红汉





हरि-रस-माती गोपी



एतद्देशप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनुस्मृति २।२०)

वर्ष २४

गोरखपुर, सौर पौष २००७, दिसम्बर १९५०

संख्या १२ पूर्ण संख्या २८९

#### हरि-रस-माती गोपीं

सखी वह गई हरि पै घाइ।

तुरतहीं हरि मिले ताकों, प्रगट कही सुनाइ॥
नारि इक अति परम सुंदरि, बरनि कापै जाइ।
पान तैं सिर घरे मदुकी, नंद-गृह भरमाइ॥
लेहु लेहु गुपाल कोऊ, दह्यों गई मुलाइ।
सूर प्रमु कहुँ मिलें ताकों, कहति करि चतुराइ॥

–सरदासजी

untition

याद रक्खों—तुम अकेले आये हो और अकेले ही जाओगे। यहाँकी न तो कोई चीज तुम्हारे साथ जायगी और न कोई आत्मीय-खजन ही जायगा।

याद रक्खो—आज घरमें तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। तुम भी ऐसा मानते हो कि मुझसे ही सारा काम चलता है, मेरे न रहनेपर काम कैसे चलेगा। पर तुम्हारे मरते ही कोई-न-कोई व्यवस्था हो जायगी और कुल दिनों बाद तो तुम्हारे अभावका स्मरण भी नहीं होगा।

याद रक्खो—जैसे आज तुम अपने पिता-पितामह आदिको भूछ गये हो और अपनी स्थितिमें मस्त हो, ऐसे ही तुम्हारी सन्तान भी तुम्हें भूछ जायगी।

याद रक्खो-तुम व्यर्थ ही आसक्ति तथा ममताके जालमें फँस रहे हो और मानव-जीवनके असली ध्येयको भूलकर, जिससे एक दिन सारा सम्बन्ध छूट जायगा और कभी उसकी याद भी नहीं आवेगी, उसीमें मनको फँसाकर, जीवनको अधोगतिकी ओर ले जा रहे हो ।

याद रक्खो—तुम पहले कहीं थे ही, वहाँ तुम्हारे माता-पिता, घर-द्वार, पत्नी-पुत्र आदि भी होंगे ही। आज तुम्हें जैसे उनकी याद ही नहीं है, वे किस हालतमें कहाँ हैं, इसका पता लगानेकी भी कभी चिन्ता मनमें नहीं होती, वैसे ही यहाँसे चले जानेपर दूसरे जन्ममें यहाँके सब कुलको भूल जाओगे।

याद रक्खो—सम्बन्ध अनित्य और काल्पनिक होनेपर भी जबतक तुम्हारी इसमें ममता और आसक्ति है, तबतक तुम्हारी कामना-वासना नहीं मिट सकती एवं जबतक कामना-वासना रहेगी, तबतक दुष्कर्म भी बनते ही रहेंगे और जबतक दुष्कर्म बनेंगे, तबतक सुखका भी मुख कभी भी नहीं दीखेगा।

याद रक्खो-जबतक तुम यह सोचते रहोगे कि

अमुक परिस्थिति आनेपर भगवान्का भजन करूँगा, तत्रतक भजन वनेगा ही नहीं, परिस्थितिकी कल्पना बदलती रहेगी। अतएव तुम जिस परिस्थितिमें हो, उसीमें भजन आरम्भ कर दो। भजन होने लगनेपर परिस्थिति आप ही उसके अनुकूल हो जायगी।

याद रक्खो—भजनमें मन लगनेपर संसारके बन्धन खयमेव शिथिल हो जायँगे। भगवान्में ममता और आसक्ति हो जायगी, तब घर-परिवार, धन-सम्पत्ति, यश-मान आदिकी हथकड़ी-बेड़ियाँ अपने-आप कट जायँगी। फिर इसके लिये कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा।

याद रक्खो—जगत्से भागनेकी चेष्टा करोगे, इसे छोड़ने जाओगे तो और भी जकड़ोगे। इसे छोड़नेका प्रयत्न छोड़कर भगवान्में छगनेका—सब प्रकारसे छगनेका प्रयत्न करो। भगवान्की रूप-माधुरीकी जरा-सी झाँकी मिछते ही भोगोंके रूप-सौन्दर्यका—सुख-विछासका खप्त तत्काछ मङ्ग हो जायगा। फिर इस ओर झाँकनेको भी मन नहीं करेगा।

याद रक्खो—मानव-जीवन अजगरोंकी माँति छम्बे काळतक नहीं रहता । फिर इस समय तो बाळक तथा तरुण भी सहसा मृत्युके शिकार हो जाते हैं । अतएव बुढ़ापेकी प्रतीक्षा न करके तुरंत भजनमें छग जाओ । यह अवसर हाथसे निकळ गया तो पीछे सिंवा पछतानेके कोई भी उपाय नहीं रह जायगा ।

याद रक्खो—भगवान्ने तुमपर कृपा करके संसार-सागरसे तरने और भगवान्का प्रेम प्राप्त करनेके सारे सायन सुलम कर दिये हैं । इन साधनोंको पाकर भी यदि तुम असावधान रहोगे और इनसे लाभ नहीं उठाओंगे तो तुम्हारे समान मूर्ख और कौन होगा ?

'शिव'

### जीवनकी सफलताके लिये अनुपम शिक्षा

( लेखक-शीजयदयालजी गोयन्दका )

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ (गीता १३। ८)

इस स्ठोकके भावको हृद्यङ्गम करानेके लिये नीचे एक कहानीकी कल्पना की जाती है।

अवन्तिकापुरीका राजा विष्वक्सेन बड़ा ही धर्मात्मा था। उसका राज्य धन-धान्यसे परिपूर्ण था। प्रजा उसकी आज्ञामें थी। उसके यहाँ किसी भी पदार्थकी कमी नहीं थी, किंतु उसके कोई सन्तान नहीं थी। वह एक बड़े सहुणसम्पन्न सदाचारी और विरक्त महात्मा पुरुषके पास जाया करता था और उन महात्माकी सेवा-ग्रुश्र्षा किया करता था।

एक दिन महात्माने पूछा तुम बहुत दिनोंसे हमारे पास आते हो, तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है ?

विष्वक्तेनने कहा—मेरे यहाँ किसी भी चीजकी कमी नहीं है। आपकी कृपासे मेरा राज्य धन-धान्यसे पूर्ण है, पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, यही एक अभाव है। आप कृपापूर्वक ऐसा उपाय वतलाइये, जिससे मुझे एक बहुत उत्तम पुत्रकी प्राप्ति हो।

महात्माने कहा—तुम पुत्र प्राप्तिके लिये विष्णुयाग करो। भगवान् उचित समझेंगे तो तुम्हें पुत्र दे सकते हैं।

राजा विष्वक्सेनने महात्माके कथनानुसार यथाशास्त्र विष्णुयागका अनुष्ठान किया। उस यज्ञके फलस्वरूप उसकी स्त्रिके गर्भ रह गया और दस महीनेके पश्चात् उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बहुत ही सुन्दर और बुद्धिमान् था, मानो कोई योगभ्रष्ट हो। उसके पैदा होनेपर राजाने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उसके जातकर्मादि संस्कार कराये और उसका नाम रक्खा 'जनार्दन'। कुछ बड़े होनेपर जनार्दनको घरपर ही अध्यापक बुलाकर विद्याम्यास कराया गया। कुशाग्रबुद्धि होनेके कारण जनार्दन शीघ्र ही विद्यामें पारक्तत हो गया। वह संस्कृत आदि भाषाओंका एक अच्छा विद्वान् हो गया। वह सब लड़कोंके साथ बड़ा प्रेम करता। किसीके साथ भी कभी लड़ाई-झगड़ा और गाली-गलीज नहीं करता। वह स्वामाविक ही सीधे सरल स्वभावका, सहुण-सदानारसम्पन्न और मेधानी था। एक दिन राजा विष्वक्सेन महात्माजीके पास गया तो अपने पुत्रको भी साथ छे गया। राजाने महात्माके चरणोंमें अभिवादन किया। यह देखकर छड़केने भी वैसे ही प्रणाम किया।

राजाने कहा—महाराजजी! आपने जो अनुष्ठान बतलाया था, उसके फलस्वरूप आपकी कृपासे ही मेरे यह बालक पैदा हुआ है। अतः इसको कुछ शिक्षा देनेकी कृपा करें।

महात्मा बोले-

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्मसृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।

'इस छोक और परछोकके सम्पूर्ण मोगोंमें आसक्तिका अमाव और अहङ्कारका भी अमाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख और दोषोंका वार-वार विचार करना !'

फिर महात्माजीने उस छड़केंके हाव मावको देखकर कहा कि 'यह छड़का योगभ्रष्ट पुरुष प्रतीत होता है। अतः यह आगे चलकर बहुत उच्चकोटिका विरक्त महापुरुष बन सकता है।

यह सुनकर राजा अपने घरपर चला आया और अपनी पत्नी, मन्त्रिगण तथा सेवकोंको एकान्तमें बुलाकर सारी बातें उन्हें बतलायीं एवं समझा दिया कि इस लड़केको सदा-सर्वदा ऐशो-आराम और स्वाद-शौकीनीके ही वातावरणमें रखना चाहिये। मिक्ति, शान, वैराग्यकी बातोंसे इसे सर्वथा दूर रखना चाहिये। इस बातका पूरा ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि जिससे कोई भी वस्तु इसके मिक्त-विवेक-वैराग्यका कारण न हो जाय।

आज्ञानुसार सारी व्यवस्था हो गयी। किंतु जनार्दनके अन्तःकरणमें जो पूर्वजन्मके प्रवळ संस्कार मरे थे, वे कैसे स्कं सकते थे। इसके सिवा, उसके हृदयपर महात्माजीकी शिक्षाका मी पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था। जनार्दन अपने समान आयुवाळे ळड्कोंके साथ खेळता था; किंतु उसका मन खेळ-तमाज्ञों और मोग-आराममें कमी ळ्यता नहीं था। वह जब कमी पर्यटनके ळिये बाहर जाता तब राजाके सिखाये-समझाये हुए बुद्धिमान मन्त्री विद्यासागर सदा उसके साथ रहते थे।

जब जनार्दनकी अठारह वर्षकी आयु हो गयी तब उसका विवाह कर दिया गया और वह अपनी पत्नीके साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी स्त्री गर्मवती हुई। जब सन्तान होनेका समय आया तब दिनमें स्त्रीको बड़ा कष्ट हुआ। उसी रातमें छड़का पैदा हुआ; उस समय जनार्दन अपनी स्त्रीके पास ही था। प्रसव-कष्टको देखकर वह बहुत ही घबराया। जेर और मैलेके साथ बच्चेका पैदा होना देखकर उसे बड़ी ही ग्लानि हुई और उसीके साथ सहज ही वैराग्यका भाव भी हुआ।

सवेरा होनेपर मन्त्री आ गये। सव घरवाले एकत्र हुए। रात्रिमें जनार्दनकी पत्नीकी प्रसव-वेदनाका हाल सुनकर सवको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने वैद्योंको बुलाकर दिखलाया। वैद्योंने कहा—'कष्ट तो लड़केको काफी हुआ, पर कोई चिन्ताकी बात नहीं है।'

तव जनार्दनने मन्त्री विद्यासागरसे पूछा—मन्त्रीजी ! पैदा होते ही छड़का बहुत चिल्छाया और तड़फड़ाया; ऐसा क्यों हुआ ?

विद्यासागर बोले—जब बचा गर्भमें रहता है, तब सब द्वार बंद रहते हैं और जब वह बाहर निकलता है, तब एक बार उसे बहुत कप्ट होता है।

जनार्दन—यह जेर और मैला क्यों रहता है ?
विद्यासागर—यह सब गर्भमें इसके साथ रहते हैं !
जनार्दन—तब तो गर्भमें बड़ा कष्ट रहता होगा !
विद्यासागर—इसमें क्या सन्देह है । गर्भकष्ट तो भयानक
होता ही है ।

जनार्दन-गर्ममें यह कष्ट क्यों होता है ? विद्यासागर-पूर्वजन्मके पापोंके कारण । जनार्दन-पूर्वजन्म क्या होता है ?

विद्यासागर—जीव पहले जिस शरीरमें था। वह इसका पूर्वजन्म था। वहाँ इसने कोई पाप किया था। उसीके कारण इसको विशेष कष्ट हुआ।

जनार्दन-पाप किसे कहते हैं ?

विद्यासागर—झूठ वोळना, कपट करना, चोरी करना, परस्ती-गमन करना, मांस-मदिरा खाना, दूसरोंको कष्ट पहुँचाना आदि जिन आचरणोंका शास्त्रोंमें निषेध किया गया है, वे समी पाप हैं।

जनादैन—शास्त्र क्या होते हैं ?

विद्यासागर---श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराण आदि धर्मग्रन्थ शास्त्र हैं।

जनार्दन-अपने घरमें ये हैं ?

विद्यासागर नहीं।

जनादीन—तो मँगा दो, मैं पढ़ गा।

मन्त्री विद्यासागर चुप हो रहे। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मन्त्रीकी उपर्युक्त बातोंको सुनकर जनार्दनका चित्त उदास-सा हो गया। वह गर्भ और जन्मके दुःखको समझकर मन-ही-मन चिन्ता करने लगा—'अहो! कैसा कष्ट है! उसका प्रफुल्ल मुखकमल कुम्हला गया। उसके मुखपर विधादकी रेखा प्रत्यक्ष दिखायी देने लगी। यह देखकर राजाने मन्त्रीसे पूछा—'मन्त्रीचर! राजकुमारका चेहरा उदास क्यों है!'

विद्यासागरने कहा—छड़का पैदा हुआ है, इससे इसके चित्तमें कुछ ग्लानि-सी है।

राजा वोला—लड़का होनेसे तो उत्साह और प्रसन्नता होनी चाहिये । फिर उन्होंने जनार्दनसे पूछा—'तुम्हारे चेहरेपर उदासी क्यों है ?'

जनार्दन-ऐसे ही है।

राजा विप्वक्सेनने फिर मन्त्रीको आदेश दिया कि इसे हवाखोरीके छिये छे जाओ और चित्तकी प्रसन्नताके छिये बाग-बगीचोंमें घुमा छाओ ।

विद्यासागरने वैसा ही किया। विद्या घोड़े जुती हुई एक सुन्दर बगीमें विठलकर वह उसे हवाखोरीके लिये शहरके वाहर बगीचोंमें ले गया। शहरसे वाहर निकलते ही जनार्दनकी एक गलित कुष्ठीपर दृष्टि पड़ी, उस कुष्ठप्रस्त मनुष्यके हाथकी अङ्गुलियाँ गिरी हुई थीं; पैर, कान, नाक, आँख बेडौल थे। वह लँगड़ाता हुआ चल रहा था।

जनादीनने पृछा—मन्त्रीजी ! यह क्या है ?
विद्यासागर—यह कुष्ठ रोगी है ।
जनादीन—इसकी ऐसी हाळत क्यों हो गयी ?
विद्यासागर—पूर्वजन्मके बड़े भारी पापोंके कारण ।
जनादीन—क्या मेरी भी यह हाळत हो सकती है ?
विद्यासागर—परमात्मा न करे, ऐसा हो । आप तो
पुण्यात्मा हैं ।

जनार्दन हो तो सकती है न ?

विद्यासागर — कुमार ! जो बहुत पापी होता है, उसीके यह रोग होता है । आपके विषयमें मैं कैसे क्या कहूँ । इतना

अवस्य है कि आपके भी यदि पूर्वके बड़े पाप हों तो आपकी भी यह दशा हो सकती है।

जनार्दन—इन भारी-भारी पापोंका तथा उनके फलोंका वर्णन जिन प्रन्थोंमें हो, उन प्रन्थोंको मेरे लिये मेंगवा दीजिये। मैंने पहले भी आपसे कहा ही था। अब शीघ्र ही मेंगा दें।

विद्यासागर—आपके पिताजीका आदेश होनेपर मँगवाये जा सकते हैं।

इतनेहीमें आगे एक दूसरा ऐसा मनुष्य मिला, जिसके श्रारीरपर द्वरियाँ पड़ी हुई थीं, वाल पककर सफेद हो गये थे, अङ्ग स्ले हुए थे, आँखोंकी ज्योति मन्द पड़ गयी थी, कमर द्वाकी थी, वह लकड़ीके सहारे कुबड़ाकर चल रहा था, उसके हाथ-पैर काँप रहे थे एवं वार-वार कफ और खाँसीके कष्टके कारण वह बहुत तंग हो रहा था। उसको देखकर राजकुमारने पूछा—'यह कौन है ?'

विद्यासागर-यह एक नव्ये वर्षका बूढ़ा आदमी है।

जनार्दन—जब मैं नब्बे वर्षका हो जाऊँगाः तब क्या मेरी भी यही दशा होगी ?

विद्यासागर—कुमार ! आप दीर्घायु हों । मनुष्य जब वृद्ध होता है तब सभीकी यह दशा होती है ।

यह सुनकर राजकुमार जनार्दनको बड़ी ही चिन्ता हुई कि मेरी भी ऐसी दशा हो सकती है। इस प्रकार व्याधि तथा जरासे पीड़ित पुरुषोंको देखकर राजकुमारके मनमें शरीरकी ख़स्थता और सुन्दरतापर अनास्था हो गयी।

तदनन्तर छौटते समय रास्तेमें श्मशानभूमि पड़ी । वहाँ एक मुर्दा तो जल रहा था और एक दूसरे मुर्देको कितने ही लोग 'रामनाम सत्य है' पुकारते हुए मरघटकी ओर लिये आ रहे थे और कुछ मनुष्य उनके पीछे रोते हुए चल रहे थे।

कुमारने पूछा—यह कौन स्थान है !

विद्यासागर-यह क्मशान-भूमि है।

जनार्दन-यहाँ यह क्या होता है ?

विद्यासागर—जो आदमी मर जाता है, उसे यहाँ लाकर जलाया जाता है।

जनार्दन—यह जुलूस किसका आ रहा है ? जुलूसके पीछे चलनेवाले लोग रोते क्यों हैं ? विद्यासागर—मालूम होता है, किसी जवान आदमीकी
मृत्यु हो गयी है, उसके घरवाले स्मशानभूमिमें उसके शवको
ला रहे हैं। ये रोनेवाले लोग उसके पिता-बन्धु आदि
कुदुम्बी प्रतीत होते हैं।

जनादीन-मृत्यु किसे कहते हैं ?

विद्यासागर—इस शरीरसे मन, इन्द्रिय और प्राणका निकल जाना 'मृत्यु' है। जब आदमी मर जाता है तब उसके शरीरको शव कहा जाता है और फिर घरवाले उसे यहाँ लाकर जला देते हैं। एवं फिर वापस घर चले जाते हैं।

जनार्दन-तो फिर ये रोते क्यों हैं ?

विद्यासागर—मालूम होता है, मरनेवालेका इन सबके साथ बहुत प्रेम रहा है। अब वह पुरुष सदाके लिये इनसे बिछुड़ गया है, इस विछोहके दुःखसे ये घरवाले रो रहे हैं।

जनादीन-क्या हम भी एक दिन मरेंगे ?

विद्यासागर—कुमार ! ऐसा न कहें । परमात्मा आपको सौ वर्षकी आयु दें ।

जनार्दन जो भी कुछ हो। पर आखिर एक दिन तो मरना ही होगा न ?

विद्यासागर - कुमार ! एक दिन तो समीको मरना है। जो पैदा हुआ है, उसका एक दिन मरना अनिवार्य है।

मन्त्रीके वचन सुनकर राजकुमार चिन्तामग्न हो गया। तदनन्तर् आगे चलनेपर मार्गमें एक विरक्त महात्मा दिखलायी पड़ें। राजकुमारने पूछा—'यह कौन है !'

विद्यासागर—यह एक जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा हैं। जनार्दन—जीवन्मुक्त विरक्त महात्मा किसे कहते हैं ?

विद्यासागर—जिन्होंने भजन-ध्यान करके अपने आत्माका कल्याण कर लिया है।

जनार्दन-कल्याण किसे कहते हैं ?

विद्यासागर—विवेक-वैराग्य और मजन-ध्यान आदिके साधनोंद्वारा होनेवाली परम शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्तिको 'कल्याण' कहते हैं। कल्याणप्राप्त मनुष्यको ही 'जीवन्मुक्त महात्मा' कहते हैं। वह सदाके लिये परमात्माको प्राप्त हो जाता है और फिर वह लौटकर जन्म-मृत्युरूप असार संसारमें नहीं आता। ऐसे ही पुरुषका वस्तुतः संसारमें जन्म लेना धन्य है।

जनार्दन क्यों मन्त्री महोदय, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ ? विद्यासागर—क्यों नहीं, जो हृदयसे चाहता है, वही वन संकता है। किंतु आप अभी बालक हैं, आपको तो संसारके सुख-विलास और मोग भोगने चाहिये। यह तो शेष कालकी बात है।

जनादीन—तो क्या जवान अवस्थामें आदमी मर नहीं सकता ? अभी रास्तेमें जो जुद्स जाता था, उसके विषयमें तो आपने वतलाया था न कि यह जवान लड़का मर गया है ?

्रिद्यासागर—मर सकता है। पर पूर्वके कोई बड़े भारी पाप होते हैं तभी मनुष्य युवावस्थामें मरता है।

जनादँन—तो क्या मेरे युवावस्थामें न मरनेकी कोई गारंटी है।

विद्यासागर—गारंटी किसीकी भी नहीं हो सकती। मरनेमें प्रधान कारण प्रारब्ध ही है।

यह सुनकर राजकुमार जनार्दन बहुत ही शोकातुर हो गया और मन-ही-मन विचारने लगा कि मेरा जल्दी-से-जल्दी कल्याण कैसे हो।

वह घरपर आया । उसके चेहरेपर पहलेकी अपेक्षा अधिक उदासी देखकर राजा विष्वक्सेन चिन्ता करने छगा । तीसरे दिन फिर राजकुमारकी वहीं अवस्था देखकर विष्वक्सेनने मन्त्रीसे पूछा—'मन्त्री! मैं देखता हूँ, राजकुमारका चेहरा नित्य मुरझाया हुआ रहता है, इसपर प्रसन्नताका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता । ऐसा वयों हो गया ?'

विद्यासागर—राजन् ! क्या कहा जाय ! तीन दिन हो गये, जबसे कुमारके पुत्र हुआ है, तमीसे इनकी यही अवस्था है।

राजाने मन्त्रीसे पुनः कहा—इसको खूब सुख-विलास और विषयभोगों में लगाओ । इसके साथी मित्रोंको समझाकर उनके साथ इसको नाटक-खेल और कौतुक-एहों में ले जाओ । खानेके लिये नाना प्रकारके स्वादिए पदार्थ और मंवे-मिएान दो । सुन्दर-सुन्दर चित्ताकर्पक दस्य दिखाओ । इत्र, फुलेल आदि इसके सिरपर लिइको । तृत्य-वाद्य आदिका आयोजन करके इसके मनको राग-रंगमें लगाओ ।

मन्त्रीने राजाके आज्ञानुसार सारी व्यवस्था की; किंतु सब निष्फल ! राजकुमारको तो अब संसारकी कोई भी वस्तु सुखदायक प्रतीत नहीं होती थी । उसे सभी पदार्थ क्षणमङ्कर, दुःखदायी और अत्यन्त रूखे प्रतीत होते थे । भोगों में ग्लानि हो जानेसे वे त्याज्य प्रतीत होते । भोगों का सेवन राजकुमारको एक महान् झंझट-सा प्रतीत होता । इत्र, फुलेल

आदि उसे पेशाबके तुल्य मालूम होते। पुष्पोंकी शय्या, पुष्प और मालाएँ तथा चन्दन उसे बैसे ही नहीं सुहाते जैसे कि कफ-खाँसीके रोगीको गीले बस्त्र। बीणा-सितारका बजाना-सुनना उसके कानोंको एक कोलाहल-सा प्रतीत होता। नाटक-खेल, कौतुक-तमाशे व्यर्थके झंझट दीखने लगे। बढ़िया-बढ़िया फल, मेवे, मिष्टान आदि पदार्थ ज्वराकान्त रोगीकी तरह अधिकर और बुरे मालूम देने लगे। शरीर और विषयों में उसका तीत्र बैराग्य होनेके कारण संसारका कोई मी पदार्थ उसे सुखकर नहीं प्रतीत होता। उसका कहीं किसी भी विषयमें कोई भी आकर्षण नहीं रह गया था।

उसके मुखमण्डलकी विशेष विषण्ण तथा चिन्तायुक्त उदासीन मुद्राको देखकर राजाने पूछा—'तीन दिन हुए, जबसे तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है, मैं तुम्हारे मुखको ग्लानियुक्त और चिन्तामप्र देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है ? हर्ष और उत्साहके अवसरपर यह ग्लानि और चिन्ता कैसी ?'

जनार्दनने कहा—पिताजी ! आपका कहना सर्वथा युक्तियुक्त और सत्य है। जब लड़का पैदा हुआ तो गंदी झिल्ली और मलसे संयुक्त उसकी उत्पक्तिको देखकर तथा उसके अत्यन्त दुःखमरे घदनको सुनकर मुझे बहुत ही दुःख और आश्चर्य हुआ, तब मैंने बड़े ही आग्रहसे मन्त्रीजीसे पूछा। मन्त्रीजीने बतलाया कि 'इसे यह कष्ट इसके पूर्वजनमके पापोंके कारण हुआ है।' यह सुनकर मुझे यह चिन्ता हुई कि यदि मैं, झूठ-कपट, चोरी-व्यभिचार, हिंसा, मांस-मदिरा आदिके सेवनरूप पाप करूँगा तो मुझे भी इसी तरह गर्भवास और जन्मका दुःख भोगना पड़ेगा।

राजा विष्वक्सेनने कहा—यह सब झूठ है, कपोल-कल्पना है। मरनेके बाद फिर जन्म होता ही नहीं। तदनन्तर राजाने झिड़ककर मन्त्रीते कहा—'क्योंजी! क्या तुमने ये सब बातें इससे कही थीं?'

मन्त्री कॉंपता हुआ बोला—सरकार ! मुझसे कही गयी।

जनार्दन कहने लगा—आपकी आज्ञासे मन्त्रीजी मुझे हवाखोरीके लिये शहरसे बाहर ले गये थे तब मैंने मार्गमें एक कुष्ठरोगीको देखा। उसे देखकर मैं उदास हो गया और मैंने इनसे पूछा, तब पता लगा कि पूर्वके बड़े मारी पार्गिके कारण यह रोग होता है। राजा बोला—पाप कोई चीज नहीं है। यह तो इस मन्त्री-जैसे मूखोंकी कल्पना है। तुमने जिस कुष्ठीको देखा है, वह वैसा ही जन्मा है और वैसा ही रहेगा। तुमसे उसकी क्या तुल्ना ? तुम जैसे हो, वैसे ही जन्मे थे और वैसे ही रहोगे।

फिर राजाने कुपित होकर मन्त्रीसे कहा—तुम्हारी बुद्धिपर वड़ी तरस आती है, तुमने इस छड़केको क्यों बहका दिया ?

मन्त्री योला—सरकार ! इस विषयमें मैं जैसा समझता था, वैसा ही मैंने कहा ।

जनार्दनने फिर कहा—उसके बाद रास्तेमें मुझे एक अत्यन्त दुखी बूढ़ा आदमी दिखायी दिया । मैंने पहले कभी वैसा आदमी नहीं देखा था। जानकारीके लिये मन्त्रीजीसे पूछनेपर उन्होंने बतलाया कि यह वृद्ध है, और जब मनुष्य बहुत बड़ी आयुका हो जाता है तब सभीकी ऐसी ही दशा होती है। यह देखकर मुझे चिन्ता हुई कि एक दिन मेरी भी यही दशा होगी।

राजा बोला—नहीं, कभी नहीं। जो वृद्ध होते हैं, वे वृद्ध ही रहते हैं और जो जवान होते हैं, वे जवान ही रहते हैं।

राजाने फिर क्रोधमें भरकर मन्त्रीसे कहा-क्या तुम्हें यही सब शिक्षा देनेके लिये ही यहाँ नियुक्त किया गया था ?

मन्त्री बोळा—राजकुमारके पूछनेपर मेरी जैसी जानकारी थी, वैसा ही मेरेद्वारा कहा गया।

राजाने कहा—धिकार तुम्हारी जानकारीको । क्या ये सब बातें बालकोंको कहनेकी होती हैं १

फिर जनार्दन कहने लगा—पिताजी ! उसके बाद हम जब भ्रमण करके वापस लीट रहे थे तो मैंने देखा कि बहुतसे आदमी एक मरे हुए आदमीको जला रहे हैं और सब उसके चारों ओर खड़े हैं । उसी समय मैंने देखा कि नगरसे एक जुलूस वहाँ आ रहा है, चार आदमियोंने एक किसी चीजको कन्धोंपर उठा रक्खा है, कुछ लोग 'रामनाम सत्य' चिल्ला रहे हैं और उसके पीछे-पीछे कुछ आदमी रोते चले आ रहे हैं और उसके पीछे-पीछे कुछ आदमी रोते चले आ रहे हैं । यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मन्त्रीजीसे पूछनेपर इन्होंने बतलाया कि 'किसी जवान आदमीकी मृत्यु हो गयी है । इसके घरवाले इसे समशानभूमिमें ला रहे हैं और ये रोनेवाले लोग इसके पिता-बन्धु आदि कुदुम्बी प्रतीत होते हैं । ये लोग इसके वियोगमें दुःखके कारण रो रहे हैं ।' इस हरवको

जबसे मैंने देखा, तबसे मुझे मृत्युकी चिन्ता छग रही है। मैं समझता हूँ कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरी मी यही दशा होगी।

विष्वक्सेन बोळा—इस पागळ मन्त्रीकी बातपर तुम्हें ध्यान न देना चाहिये । जवान आदमीकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती । इन्होंने जो कुछ कहा है, सब बेसमझीकी बात है।

फिर उसने मन्त्रीसे कहा—क्या तुम्हें हमारे छड़केको इस प्रकार बहकाना उचित था ? तुमने सचमुच मुझे बड़ा धोखा दिया !

विद्यासागरने हाथ जोड़कर कहा—सरकार ! पूछनेपर जो बात उस समय समझमें आयी, वही कही गयी।

जनार्दनने कहा—उसके बाद जब हमलोगोंने छौटकर शहरमें प्रवेश किया तब एक गेक्आ वस्त्रधारी पुरुष मिले। पूछनेपर मन्त्रीजीने बतलाया कि भ्ये एक जीवन्युक्त विरक्त महात्मा हैं। इन्होंने भजन-ध्यान और सत्सङ्ग-स्वाध्याय करके अपने आत्माका कल्याण कर लिया है, जिससे इन्हें हर समय परम शान्ति और परम आनन्द रहता है। ये भगवानके परम धाममें चले जायँगे और फिर लौटकर कभी दुःखरूप संसारमें नहीं आयेंगे । वहीं नित्य परम शान्ति और परम आनन्दमें मग्न होकर रहेंगे । इन्हींका जन्म धन्य है ।' उसी समयसे मेरे मनमें बार-बार 'ऐसा आता है कि क्या कभी मैं भी ऐसा वन सकूँगा । पूछनेपर पता लगा कि यह सब बातें श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणोंमें लिखी हैं। अतः मैंने इन पुस्तकोंको मँगानेके लिये मन्त्रीजीसे कहा था, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं आपके पिताजीका आदेश लेकर ही मँगा सकता हूँ। अतएव पिताजी! अब ये पुस्तकें मुझे शीघ मँगा दीजिये।

विध्वक्सेन बोला—बेटा ! ये सब पुस्तकें तुम्हारे देखने छायक नहीं हैं।

राजाने फिर मन्त्रीसे कहा—मालूम होता है, तुमने इन पुस्तकों के नाम वतलाकर लड़केका मस्तक बिगाड़ दिया। तुम्हारी ही शिक्षाका यह फल है, जो मेरा यह सुकुमार सुन्दर राजकुमार इतनी छोटी उम्रमें ही संसारके विषय-मोगोंसे विरक्त होकर रात-दिन वैराग्य और ज्ञानकी चिन्तामें झ्वा रहता है। मैंने जिस उद्देश्यसे तुमको नियुक्त किया था, उसका विपरीत परिणाम हुआ। तुम मेरे यहाँ रहनेयोग्य नहीं। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहीं जा सकते हो। विद्यासागर हाथ जोड़कर बोळा—सरकार ! मेरी बेसमझीके कारणसे ही यह सब हुआ । लड़केने जो कुछ पूछा, मैंने अपनी समझके अनुसार ठीक-ठीक कह दिया, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।

. विष्वक्सेनने कहा—आग लगे तुम्हारी ऐसी समझपर ! मेरा तो बसता हुआ घर ही तुमने उजाड़ दिया । मेरे यहाँ अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं । यह कहकर उसको मन्त्री-पदसे हटा दिया ।

जनार्दन बोळा—पिताजी! आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें मन्त्रीजीका कुछ भी दोष नहीं है। इन्होंने तो जो कुछ कहा, उचित ही कहा और वह भी मेरे पूछनेपर ही कहा। मुझमें ज्ञान, वैराग्य और मिक्तका छेशमात्र भी नहीं है। हाँ, में चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान, दैराग्य और मिक्तकी प्राप्ति हो जाय तो में भी जीवन्मुक्त महात्मा बनकर अपने आत्माका उद्धार कर हूँ। धन्य है उन पुरुषोंको, जिन्होंने संसारसे विरक्त होकर परमात्माके मजन, ध्यान, सत्सङ्ग और खाध्यायमें अपना जीवन बिताकर अपने आत्माका कल्याण कर छिया है। आप मुझे आशीर्वाद दें, जिससे इस शरीर और संसारसे विरक्त होकर मेरा मन नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही छगा रहे।

इसपर राजा विष्ववसेनने राजकुमार जनार्दनको इसके विरुद्ध बहुत कुछ समझाया, परंतु उसके एक मी नहीं लगी। क्योंकि राजकुमार योगभ्रष्ट पुरुष तो था ही, मन्त्रीकी शिक्षाने मी उसके दृदयमें विशेष काम किया था। राजकुमार वैराग्यके नशेमें चूर हो गया। वह अहङ्कार और ममतासे रहित होकर संसारसे उपरत रहता हुआ परमात्माकी खोजमें जीवन विताने लगा।

कुछ दिनों बाद जब उसे तीत्र वैराग्य और उपरित हो गयी, तब वह सहज ही राज्यकी ओरसे सर्वथा वेपरवाह होकर उन महात्माजीके पास चला गया, जिनसे वाल्यावस्थामें उसने यह स्लोक सुना था—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

(गीता १३।८)

इस स्ठोकका भाव राजकुमार जनार्दनमें अक्षरदाः संघटित था। उसने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके छिये महात्माजीने प्रार्थना की। तब महात्माजीने उसको आश्वासन देते हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी शिक्षा दी। उन्होंने कहा—

असिक्तरनिभष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तस्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

(गीता १३ । ९-११)

अभिप्राय यह है कि स्त्री, पुत्र, यह, शरीर और धन आदि पदार्थोंके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इन्हींमें उसकी विशेष आसक्ति होती है। इन्द्रियोंके शब्दादि साधारण विषयोंमें वैराग्य होनेपर भी इनमें छिपी आसक्ति रह जाया करती है, इसल्यि मनुष्यको 'आसक्तिका सबथा अभाव' करना चाहिये।

यहाँ 'अनिमध्यङ्ग'का अर्थ है—'ममताका अभाव।' ममत्वके कारण ही मनुष्यका स्त्री-पुत्रादिसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। उससे उनके सुख-दुःख और लाम-हानिसे वह स्वयं सुखी-दुखी होता रहता है। ममताके अभावसे ही इसका अभाव हो सकता है। इसलिये मनुष्यको इन सब पदार्थोंसे ममताका अभाव करना चाहिये।

अनुकूल व्यक्ति, किया, घटना और पदार्थोंका संयोग तथा प्रतिकूलका वियोग सवको 'इष्ट' है। इसी प्रकार अनुकूलका वियोग और प्रतिकूलका संयोग 'अनिष्ट' है। इन 'इष्ट' और 'अनिष्ट'के साथ सम्बन्ध होनेपर हर्ष-शोकादिका न होना अर्थात् अनुकूलके संयोग और प्रतिकूलके वियोगसे चित्तमें हर्ष आदि न होना तथा प्रतिकूलके संयोग और अनुकूलके वियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय और क्रोध आदिका न होना—सदा ही निर्विकार, एकरस सम रहना— इसको 'इष्ट और अनिष्टकी उपपत्तिमें समचित्तता' कहते हैं।

भगवान् ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही. हमारे खामी, शरण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता-पिता, भाई-वन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व हैं; उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है—इस मावसे जो भगवान्के साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम 'अनन्य-योग' है। इस प्रकारके सम्बन्धसे केवळ भगवान्में ही अटळ और पूर्ण विश्वद्ध प्रेम करके निरन्तर भगवान्का ही भजन, ध्यान करते रहना ही 'अनन्ययोगके द्वारा भगवान्में अव्यक्षि-चारिणी मिक्त करना' है।

इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमें न तो स्वार्थ और अभिमानका लेश रहता है और न संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका ममत्व ही रह जाता है। संसारके साथ उसका भगवान्के सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है, किसीसे भी किसी प्रकारका स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं रहता। वह सब कुछ भगवान्का ही समझता है तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्काम-भावसे निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन करता रहता है। उसकी जो भी किया होती है, वह सब भगवान्के लिये ही होती है।

सायकको सदा विविक्त देशका सेवन करना चाहिये। जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुळ या भीड़-भाड़ न हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमें किसीको भी आपित या क्षोभ न हो, जहाँ किसी प्रकारकी गंदगी न हो, जहाँ काँटे-कंकड़ और कूड़ा-कर्कट न हों, जहाँका प्राकृतिक दृश्य सुन्दर हो, जहाँके जळ-वायु और वातावरण निर्मळ और पवित्र हों, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका और हिंसाका अभाव हो और जहाँ स्वाभाविक ही सास्विकताके परमाणु भरे हों—ऐसे देवाळय, तपोभूमि, गङ्गा आदि पवित्र नदियोंके तट और पवित्र वन, गिरि-गुहा आदि निर्जन एकान्त और शुद्ध देशको 'विविक्तदेश' कहते हैं; तथा श्वानको प्राप्त करनेकी साधनाके छिये ऐसे स्थानमें निश्रास करना ही उसका सेवन करना है।

साघकका कभी भी प्रमादी और विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेम नहीं होना चाहिये । यहाँ 'जनसंसदि' पद 'प्रमादी और विषयासक्त' सांसारिक मनुष्योंके समुदायका वाचक है । ऐसे लोगोंके सङ्गको साधनमें सब प्रकारसे वाघक समझकर उससे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है । संत, महात्मा और साधक पुरुषोंका सङ्ग तो साधनमें सहायक होता है; अतः उनके समुदायका वाचक यहाँ 'जनसंसदि' पद नहीं समझना चाहिये ।

आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है, उससे मिन्न जो नाशवान्, जड, विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएँ प्रतीत होती हैं—वे सब अनात्मा हैं, आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे इस प्रकार आत्मतत्त्वको भलीभाँति समझ लेना ही 'अध्यात्म-श्रान' है और बुद्धिमें ठीक वैसा ही हद निश्चय करके मनसे उस आत्मतत्त्वका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 'अध्यात्मश्रानमें नित्य स्थित रहना' है।

तत्त्वशानका अर्थ है— सिबदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा; क्योंकि तत्त्वशानसे उन्होंकी प्राप्ति होती है। उन सिबदानन्द-घन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र समभावसे नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उस अर्थका दर्शन करना है।

इस प्रकार उपदेश देकर महात्माजी चुप हो गये। राजकुमार पात्र तो था ही, महात्माजीकी शिक्षाके अनुसार साधन करनेसे उसे शीव्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो गयी।

इघर दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तब पता लगा कि राजकुमार आज रातमें महलसे निकलकर कहीं चला गया । इधर-उधर चारों ओर बड़ी खोज करायी गयी, किंतु कहीं भी पता नहीं लगा । तब राजा विष्यक्सेन बहुत दुःखित हो गया ।

कुछ दिनों बाद राजा उन महात्माजीके दर्शन करने गया, जिनके बतलाये हुए अनुष्ठानचे राजकुमार उत्पन्न हुआ था। राजाने महात्माजीको न्याष्टाङ्क अभिवादन किया और कहा—'महाराजजी! आपने मुझको जो छड़का दिया था, वह कई दिनोंचे छापता हो गया है।'

महात्माजीने कहा—क्या तुमको पता नहीं, वह तो कई दिनोंसे मेरे पास है। वह सदा-सर्वदा ज्ञांन-ध्यानमें निमम्न रहता है। उसने तो अपने जीवनको सफल बना लिया। मैंने तो तुमसे पहलेसे ही कहा था कि यह लड़का एक बहुत उच्चकोटिका विरक्त महापुरुष बननेवाला है, वही बात आज प्रत्यक्ष हो गयी। राजन्! तुम्हारा जन्म भी घन्य है, जो तुमने ऐसे पुत्रको जन्म दिया और यह लड़का तो सौमाग्यशाली है ही।

राजकुमारकी इतनी शीष्ट्र और आशातीत उन्नति सुनकर और फिर उसकी स्थितिको प्रत्यक्ष देखकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ । उसे जो पुत्रके घरसे निकळ जानेका दुःख था, वह सब शान्त हो गया । उसने अपना बड़ा सीभाग्य समझा ।

तदनन्तर राजाने महात्माजीसे प्रार्थनां की कि मुझे ऐसा कोई उपदेश करें, जिससे शरीर और संसारसे वैराग्य हो जाय । इसपर महात्माजीने बढ़ी प्रसन्नतासे कहा—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनदृंकार एव जा। जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

अभिप्राय यह है कि इस लोक और परलोकके जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्यरूप विषय-पदार्थ हैं— अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समझता है, किंतु वास्तवमें जो दुःखके कारण हैं—उन सबमें प्रीतिका सर्वया अभाव हो जाना 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' यानी इन्द्रियोंके विषयोंमें वैराग्य होना है।

मनः बुद्धिः इन्द्रिय और शरीर—इन सबमें जो 'अहं' बुद्धि हो रही है—अर्थात् अज्ञानके कारण जो इन अनात्म बस्तुओंमें आत्मबुद्धि हो रही है—इस देहामिमानका सर्वथा अमाव हो जाना 'अनहक्कार' कहलाता है।

जन्मका कष्ट सहज नहीं है। पहले तो असहाय जीवको माताके गर्भमें लंबे समयतक भाँति-भाँतिके क्लेश सहन करने पड़ते हैं, फिर जन्मके समय योनिद्वारसे निकलनेमें असह्य यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। नाना प्रकारकी योनियों में बार बार जन्म प्रहण करनेमें ये जन्म-दुःख होते हैं। मृत्य-कालमें भी महान् कष्ट होता है। जिस शरीर और घरमें आजीवन ममता रही, उसे बलात्कारसे छोड़कर जाना पडता है। मरणसमयके निराश नेत्रोंको और शारीरिक पीडाको देखकर उस समयकी यन्त्रणाका यहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुढापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्द्रियाँ शिथिल और शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, मनमें नित्य लालसाकी तरङ्गें उछल्ती रहती हैं, असहाय अवस्था हो जाती है। इस अशक्त अवस्थामें जो कष्ट होता है, वह वडा ही भयानक होता है। इसी प्रकार बीमारीकी पीडा भी बड़ी दुःखदायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके असहा कष्ट हो रहे हैं, दूसरोंकी अधीनता है। निरुपाय स्थिति है। यही सव जन्म, मृत्य, जरा और व्याधिके दःख हैं। इन दुःखोंको वार-वार स्मरण करना और इनपर विचार करना ही इनमें दुःखोंको देखना है।

जीवोंको ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याघि प्राप्त होते हैं— पापोंके परिणामस्वरूप; अतएव ये चारों ही दोषमय हैं। इसीका बार-बार विचार करना इनमें दोषोंको देखना है।

यों तो एक चेतन आत्माको छोड़कर वस्तुतः संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसमें ये चारों दोष न हीं । जड मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हुआ; कहीं से टूट-फूट जाता है, यह व्याधि हुई; मरम्मत करायी, इलाज हुआ; पुराना हो जाता है, बुढ़ापा आ गया, अब मरम्मत नहीं हो सकती। फिर जीर्ण होकर गिर जाता है,

मृत्यु हो गयी । छोटी-बड़ी सभी चीजोंकी यही अवस्था है । इस प्रकार जगत्की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधिमय देख-देखकर उनसे वैराग्य करना चाहिये ।

महात्माजीके इस सुन्दर उपदेशको सुनकर राजा अपने राजमहलपर लौट आया और उनके बतलाये हुए साधनके अनुसार प्रयन्न करने लगा। इससे थोड़े ही समयमें राजाको सारीर और संसारसे तीव बैराग्य हो गया। तब रानीको साथ लेकर राजा पुनः महात्माजीके पास गया और बोला—'आपके उपदेशसे मुझे बहुत लाम हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि जनार्दनका युवराजपदपर अभिषेक करके मैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्यमें ही अपना शेष जीवन बिताऊँ।' इसपर महात्माजीने जनार्दनको बुलाकर कहा—'वत्स! तुम राज्यका कार्य करो, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। अतः अब अपने पिताजीको अवकाश दो, जिससे ये भी भजन-ध्यान करके अपने आत्माका कल्याण करें।'

जनार्दन नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्मामें स्थित या ही, वह बड़ी प्रसन्नतासे पिताके आज्ञानुसार राज्यकार्य करने लगा। अब रानीके सहित राजा विष्वक्सेन समय-समयपर महात्माजीका सत्सङ्ग करने लगा और उनके बतलाये हुए साधनके अनुसार तत्परतासे चेष्टा भी करने लगा।

एक दिन राजा विष्वक्रेनने महात्माके चरणोंमें नमस्कार करके उनसे विनय और करणामावपूर्वक प्रार्थना की— 'महाराजजी! मुझे भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी ऐसी शिक्षा दीजिये, जिससे मेरी भी स्थिति जनार्दनकी भाँति नित्य-निरन्तर अटल हो जाय।'

तब महात्माजीने जो शिक्षा विस्तारपूर्वक जनार्दनको दी
थी, वही राजाको भी दी । महात्माजीकी शिक्षा मुनकर
राजा और रानी—दोनोंने श्रद्धा और प्रेमपूर्वक बड़ी लगनके
साथ उनके बतलाये हुए साधनके अनुसार प्रयत्न किया,
जिसके फलस्वरूप राजा और रानी दोनोंको ही परमात्माकी टें
प्राप्ति हो गयी।

इस कहानीसे इमछोगोंको यह शिक्षा छेनी चाहिये कि इम भी शरीर और संसारसे विरक्त राजकुमार जनार्दनकी भाँति ऊपर बतछाये हुए साधनके अनुसार अपने बचे हुए जीवनको शान, वैराग्य, भक्ति, सत्सङ्ग और स्वाध्यायमें छगाकर सफ्छ बनावें।



#### भगवद्भजनका स्वरूप

(लेखक स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

श्रीभगवान् कहते हैं-

'अनित्यमसुखं छोकिममं प्राप्य भजस्व माम्।'
— इस भगवद्वचनके अनुसार हमें तुरंत भगवद्भजनमें छग जाना चाहिये। श्रीभगवान्ने इस श्लोकार्धमें बत्राया कि 'अनित्यम् असुखम् इमम् छोकम् प्राप्य माम् भजस्व।' अनित्य कहनेका तात्पर्य यह कि देर न करो, क्या पता है—

दम आया न आया खबर क्या है ? दम आया न आया खबर क्या है ?

यदि अभी श्वास बंद हो जाय तो फिर कुछ भी न हो सकेगा। विचारी हुई बातें सब वैसी-की-वैसी ही रह जायँगी, सब गुड़ गोबर हो जायगा। क्योंकि शरीर क्षणभङ्गुर है, यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रतिक्षण बड़ी तेजीसे जा रहा है और जा रहा है उस मृत्युकी ओर, जिसको कोई नहीं चाहता। वही मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है। प्रतिषंटा ९०० श्वास जा रहे हैं, २४ घंटोंमें २१६०० श्वास चले जाते हैं। जरा इस ओर घ्यान देना चाहिये। खर्च तो यह हो रहा है और कमाई क्या कर रहे हैं ! किस बातकी प्रसन्तता है !

छः सो सहस इकीस दम जावत हैं दिन रात। पुतो टोटो ताहि घर काहेकी कुसखात॥

दूसरा पद कहा है—'असुखम्' यानी यहाँ इस छोकमें सुख नहीं है । यह छोक सुखरहित है । इतनी ही बात नहीं है, भगवान तो कहते हैं कि 'दु:खाळयम-शाश्वतम्' । दु:खाळय है । किंतु हम तो इसमें ठीक इसके विपरीत सुख ढूँढ़ते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात है । जैसे कोई आदमी विद्यालयमें घोती जोड़ा आदि कपड़ा खोजे, औषभालयमें मिठाईका भाव पूछे, ऐसे ही हम इस दु:खाळयमें सुख ढूँढ़ रहे हैं । इस संसारमें मुखकर वस्तुएँ मानी जाती हैं—धन, स्नी, पुत्र, घर और मोग। इन सबमें विचार करके देखें तो वास्तवमें मुख है ही नहीं, आदि-अन्तमें सर्वत्र दु:ख-ही-दु:ख है।

यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि हमें वही वस्त सुख दे सकती है, जिसका हमारे पास अभाव है और हम जिसे चाह रहे हैं । उसके लिये चाहना जितनी ही बळवती होगी, उतना ही उस वस्तुके मिलनेपर सुख अधिक होगा । अमाव रहते हुए भी यदि उसके अभावका अनुभव नहीं है यानी उसके लिये छटपटाहट नहीं है तो वह वस्तु प्राप्त होकर भी हमें सुखी नहीं बना सकती । अतः धन आदि पदार्थोंसे सुख प्राप्त करनेके लिये पहले धनके अभावका दु:ख अत्यावस्यक है । यह तो हुआ उनसे होनेवाला पहला दु:ख । फिर वे धनादि पदार्थ मनोरयके अनुसार प्रायः मिळते नहीं हैं । यह हुआ दूसरा दु:ख । मिल्र भी जायँ तो हमसे दूसरेको अधिक मिल जाते हैं तो वह एक नया दु:ख खड़ा हो जाता है और मिळनेपर उसके नाशकी आशङ्का बनी ही रहती है, जो महान् चिन्ताका कारण है। एवं होकर नष्ट हो जानेपर तो बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है । उस समय जो दुःख होता है, वह उसके अभावके समय नहीं या । श्रीपतञ्जिलेने कहा है-

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोघाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः।

'परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख— ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण और तीनों गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये सब-के-सब (कर्मफल) दुःखरूप ही हैं।' मायाकी मोहिनी चृत्तिसे ही यह अनुभव होता है

कि धनादि पदार्थोंके इतने रूपमें प्राप्त हो जानेपर

हम बहुत सुखी हो जायेंगे। ऐसी आशा और कयन
तो हम सुनते आ रहे हैं पर अभीतक ऐसा संसारी

मनुष्य कोई नहीं मिला जो कि यह कह दे कि हम

पूर्ण सुखी हो गये हैं, प्रत्युत यह कहते तो प्रायः सभी
देखे जाते हैं कि 'हम तो पहलेसे भी अधिक दुखी

हैं।' कहा भी हैं—

एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्य । तावद् द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था वहुळी भवन्ति ॥

'जवतक समुद्रको पार करनेकी तरह एक दुःखका अन्त नहीं होता कि उसी बीचमें दूसरा दुःख आ धमकता है; ठीक ही तो है, अभावोंमें तो अनर्थोंकी बहुळता होती ही है।'

एक वस्तुके अभावका अनुभव होनेपर उसकी प्रिंके छिये चेष्टा करते हैं, किंतु प्रायः उसकी सिद्धि होती नहीं; कहीं दैवसंयोगसे हो भी जाती है तो फिर उसमें कई अन्य नये-नये अभावोंकी सृष्टि होने छगती है, जिनकी कि पहले कभी सम्भावना ही नहीं थी। इसीछिये श्रीभगवानने कहा है—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥

'विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे होनेवाले जितने भी सांसारिक सुख हैं, सब-के-सब ही दुःखयोनि यानी दुःखोंकी प्रसवभूमि—दुःखोंको पैदा करनेवाली हैं; एवं उत्पत्ति और विनाशसे संयुक्त हैं, अतः हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता।

विचार करके देखा जाय तो किसी भी सांसारिक प्राणीको अपनी परिस्थितिमें पूर्ण सुख और सन्तोष नहीं है, क्योंकि वह उससे भी और अधिक सुखके छिये सदा ठाळायित तथा प्रयत्नशीळ रहता है । शास्त्रमें बतळाया है—

न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः। तत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तशीलिनः॥ किसी राजस्थानी कविने भी बड़ा ही सुन्दर कहा है—

ना सुख काजी पण्डितां ना सुख भूप भयाँ। सुख सहजां ही आवसी तृष्णा-रोग गयाँ॥

तीसरी बात कहते हैं कि 'इमम् छोकम् प्राप्य'। यहाँ 'इमम् छोकम्'—इन पदोंसे संकेत है मनुष्य-शरीरकी ओर; भगवान् कहते हैं कि इस मानव-शरीरको प्राप्त करके तो मेरा भजन ही करना चाहिये, क्योंकि—

पृहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गंड स्वल्प अंत दुखदाई॥ नर तनु पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुघा ते सठविष लेहीं॥ ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परसमनि खोई॥

अतएव इस मानवदेहको प्राप्त करके तो केवल भगवद्भजन ही करना चाहिये, क्योंकि दूसरे-दूसरे काम तो अन्यान्य शरीरोंमें भी हो सकते हैं। पर भजनका अवसर तो केवल इसी शरीरमें है। देवादि शरीरोंमें तो मोगोंकी भरमार है तथा वहाँ अधिकार न होनेसे भी भजन कर नहीं सकते; और नरकोंमें केवल पापोंके फलोंका मोग होता है, वहाँ नया कर्म करनेका न अधिकार है और न उनको कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान ही है। इसी प्रकार अन्य चौरासी लाख योनियोंमें भी कर्तव्याकर्तव्यका कुल भी ज्ञान नहीं रहता, तथा साधन-सामग्री नहीं और अधिकार भी नहीं। अधिकार, ज्ञान और सामग्री—ये तीनों केवल इस मानव-शरीरमें ही हैं। (कहीं-कहीं पशु-पक्षी आदिकोंमें जो भगवद्गक्ति आदि देखनेमें आती हैं तो वे अपवादखरूप ही हैं।)

श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं— साधन भाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परखोक सँवारा॥ सो परत्र दुस पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। कारुडि कर्मीहे ईस्वरिड मिथ्या दोस छगाइ॥

इस कथनपर हमें घ्यान देकर विचार करना चाहिये । जो मनुष्य-शरीर पाकर साधन नहीं करते, वे कहते हैं-- 'यह कल्रियुग है। समय बड़ा बुरा है। इस समय चारों ओर पाप-ही-पापका प्रचार हो रहा है. सत्य, अहिंसा आदि धर्मोंका पालन तथा भगवद्भजन हो ही नहीं सकता । यह कलिकाल बडा विकराल युग है, सत्रकी बुद्धि अधर्ममें लग रही है, क्या करें, समयकी बलिहारी है । जब सब-का-सब वायुमण्डल ही बिगड़ा हुआ है तब एक मनुष्य क्या कर सकता है। यदि हम समयके अनुसार न चर्छे तो निर्वाह होना कठिन है और उसके अनुसार चर्छे तो पारमार्थिक साधन नहीं बन पाता ।' किंतु इसपर हमें विचार करना चाहिये; क्या हम सचमुच समयके अनुसार चळते हैं ? कमी नहीं । जब शीतकाल आता है तब गर्म कपड़े बनवाते हैं, आग आदिका यथोचित प्रबन्ध करते हैं, घरमें कमरा बंद करके रहते हैं - क्या यह समयके प्रतिकूछ चलना नहीं है? ऐसे ही गर्मीके दिनोंमें ठंडे जल आदिका प्रयोग करते हैं, गर्मीसे बचनेके लिये सतत सावधान रहते हैं और वर्षीमें भी यथायोग्य उपार्थोंसे उससे भी त्राण पानेकी चेष्टा करते ही रहते हैं। अर्थात् सभी समय शरीरकी प्रतिकूळताके निवारण, उससे रक्षा एवं शरीरके अनुकूछ सामग्री जुटानेके छिये चेष्टा करते रहते हैं । इसी प्रकार हमें कलिकालसे 🥕 आध्यात्मिकताको बचानेकी चेष्टा करनी चाहिये जैसे शरीरकी रक्षा न करनेपर शरीरका नाश हो जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा न करनेसे उस लाभसे सर्वथा विश्वत रहनेके लिये बाध्य होना पड़ेगा।

ः अतः समयको दोष देना मिथ्या है, क्योंकि इसमें भगवद्गजनका मृल्य बहुत मिळता है, बड़े सस्तेमें मुक्ति मिळ जाती है, जैसी कि दूसरे युगोंमें सम्भव नहीं थी। श्रीतुळसीदासजी कहते हैं—

किन्जुग सम जुग आन निहं जौं नर कर विस्वास। गाइ राम गुन गन विमल भव तर विनिहं प्रयास॥

इसिल्लिये विना प्रयास ही जिसमें संसारसमुद्रसे पार पहुँचा जा सके, ऐसे कल्यिगको दोष देना सरासर भूळ है।

इसी प्रकार जिन कर्मोंके फल्खरूप मुक्तिका साधनरूप मानव-शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मोंको दोष देना भी मिथ्या है। क्योंकि—

बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्छभ सब ग्रंथिन्ह गावा ॥ बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनिह प्रयास होहिं भव भंगा॥

ईश्वरने भी बड़ी भारी कृपा कर दी कि जिससे कर्मोंका सब सम्बन्ध जुटाकर यानी इस समय मानव-शरीरके योग्य कम न रहनेपर भी मानव-शरीर देकर आत्मोद्धारके लिये सुअवसर दे दिया । एक राजस्थानी कविने कहा है—

करुणाकर कीन्ही कृपा दीन्ही नखर देह । ना चीन्ही कृतहीन नर खळ कर दीन्ही खेह ॥

'करुणानिधि भगवान्ने कृपा करके श्रेष्ठ मनुष्यशरीर दे दिया, परंतु मूर्ख और कृतन्न मनुष्यने उस शरीरको पहचाना नहीं, प्रत्युत उसे यों ही मिट्टीमें मिळा दिया।'

ऐसे अकारण कृपालुको यह कहकर कि 'क्या करें, भगवानने हमें ऐसा ही बना दिया, उन्होंने हमको संसारी बनाकर घरके काम-धंधोंमें फँसा दिया, कैसे भजन करें, भगवान्की मर्जी ही ऐसी है, वे कराते हैं तभी हम ऐसा करते हैं'—इत्यादि दोष देना मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य उद्योग तो खयं करता नहीं और दोषारोपण करता है दूसरोंपर, तथा आप रहना चाहता है निर्दोष। ऐसे काम कबतक चलेगा—'कैसे निबहै रामजी रुई छपेटी आग ?'

अतः विवेकपूर्वक विचार करके अपनी वास्तविक

उन्नतिके लिये कटिबद्ध होकर तत्परतासे खुब उत्साह-के साथ लग जाना चाहिये।

भगवान्ने चौथी बात कही है—'माम् भजख।'
मुझको भजो । अब विचारंना यह है कि भगवान्
क्या है और भगवान्का भजन क्या है। आजतक
जैसा देखा, जैसा सुना और पढ़ा तथा उसके अनुसार
भगवान्का साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण आदि जैसा
खरूप समझा, वही भगवान् है। और इस प्रकारके
भगवान्के खरूपको सर्वोपिर तथा परम प्रापणीय समझकर
एकमात्र उनके शरण हो जाना ही भजन है अर्थात्
जिह्वासे भगवान्के नामका जप, मनसे उनके खरूपका
चिन्तन और बुद्धिसे उनका निश्चय करना; तथा
शरीरसे उनकी आज्ञाओंका पाळन करना; एवं सब
कुछ उन्हींके समर्पण कर देना; और उनके प्रत्येक
विधानमें परम संतुष्ट रहना; यह है भगवद्भजन।

अब भगवद्भजनरूप रारणागतिके उक्त चारों प्रकारोंका कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है।

भगवान्के खरूपका चिन्तन करते हुए उनके परम पावन नामका नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे परम श्रद्धापूर्वक जप करना और उन्हीं भगवान्के गुण, प्रभाव, छीछा आदिका मनन, चिन्तन, श्रवण और कयन करते रहना एवं चछते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते हर समय भगवान्की स्मृति रखना—यह शरणका पहछा प्रकार है।

दूसरा प्रकार है—भगवान्की आज्ञाओंका पाछन करना । इसमें केवछ इस बातकी ओर ध्यान देना है कि कहीं मन इन्द्रियोंके और शरीरके कहनेमें आकर केवछ उनकी अनुबूछतामें ही न छग जाय; बल्कि यह विचार बना रहे कि भगवान्की आज्ञा क्या है—और यही विचारकर काम करता रहे । भगवदाज्ञा क्या है ? और वह कैसे प्राप्त हो ? इसका उत्तर यह है कि एक तो श्रीमद्भगवद्गीता-जैसे भगवान्-के श्रीमुखके वचन हैं ही । दूसरे भगवद्गाप्त महा-पुरुषोंके वचन भी भगवदाज्ञा ही हैं क्योंकि जिस अन्तःकरणमें खार्थ और अहङ्कार नहीं रहा, वहाँ केवल भगवान्की आज्ञासे ही स्फरणा और चेष्टाएँ होती रहती हैं । तीसरे उन महापुरुषोंके आचरण ही हमारे लिये आदर्श हैं, क्योंकि भगवान्ने कहा है— यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्त्वेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥

'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है।'

चौथे, साधकके अपने राग-द्वेषरहित अन्तःकरणकी स्फरणा भी भगवदाज्ञा समझी जा सकती है।
पाँचवें, कोई भी मनुष्य अपने खमावके अनुकूछ ही
आज्ञा देता है, अतः उन परम दयाछ प्रमुके खमावको
समझना चाहिये कि श्रीभगवान् आज्ञा देंगे तो अपने
खमावके अनुसार ही तो कहेंगे, क्योंकि वे सर्वसुदृद्
हैं। इससे जिस कार्यमें अपने खार्यका त्याग और
जीवमात्रका परम कल्याण हो, जिसमें किसीका भी
अहित न हो, वह श्रीभगवान्की आज्ञा है। इस
प्रकार उनकी आज्ञाका रहस्य समझकर उसके अनुकूछ
चलनेमें कभी कोई हिचिकचाहट नहीं होनी चाहिये,
बल्क उसीको अपना परम धर्म समझकर उसके अनुकूछ
चलनेमें कभी कोई हिचिकचाहट नहीं होनी चाहिये,
बल्क उसीको अपना परम धर्म समझकर उसके अनुकूछ
चलनेमें कभी कोई हिचिकचाहट नहीं होनी चाहिये,

तीसरा प्रकार है—सर्वख प्रमुक्ते समर्पण कर देना। वास्तवमें तो सब कुछ है ही भगवान्का। क्योंकि न तो हम जन्मके समय कुछ साथ छाये और न जाते समय कुछ ले ही जायँगे; तथा न यहाँ रहते हुए भी किसी भी वस्तु तथा शरीरादिकोंको हम अपने मनके अनुसार चळा

ही सकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट समझमें आती है कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल भगवान्का ही है और उन्हींके अधीन है। फिर भी हमने उन सबमें भ्रमसे जो अपनापन बना रक्खा है, उसे उठा लेना है।

'त्बद्दीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये।' चौथा प्रकार है---भगवान्के प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्न रहना । उसमें भी अनुकूछतामें तो प्रसन्नता रहती ही है, प्रतिकृलनामें वसी नहीं रहती। वास्तवमें तो अनुभू लतामें जो प्रसन्नता रहती है, वह भगवद्विधान मानकर होनेवाळी प्रसन्नता नहीं है, वह तो मोहपूर्वक है। भाव यह कि अपने शरीर, इन्द्रियाँ और अन्त:-करणकी अनुकूलताको लेकर जो प्रसन्नता होती है, वह मोहजनित है । उसे विवेकके द्वारा हटाकर 'भगवानने ही यह विधान किया है और यह मेरे छिये परम मङ्गळमय है'-इस प्रकार समझनेपर जो प्रसन्नता होगी, वही भगवान्के नाते होगी । फिर प्रतिकूछतामें भी दुःखकी बात नहीं रह जायगी । इस प्रकार भगवानुका विधान मान लेनेपर अनुकूल-प्रतिकूल सभी अवस्थाओं में भगवान्-की स्पृति बढ़ती रहेगी, क्योंकि वह परिस्थिति भगवान्की ही बनायी हुई है; यह प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर फिर मनुष्य भगवान्को कैसे भूछ सकेगा। ऐसा हो जाय तभी यह समझा जा सकता है कि हमने सभी अवस्थाओंको भगवान्का विधान समझा है।

विचारकर देखनेसे मन, इन्द्रियाँ और शरीरकी प्रतिकूछ घटनामें एक लाम और अधिक है । अनुकूछ घटनासे पाप नष्ट होते हैं । तथा पापोंका विनाश ही हमारे लिये अहितकर है । दूसरी बात यह है कि प्रतिकूछतामें ही मनुष्यका विकास होता है, अनुकूछतामें तो उन्नतिकी रुकावट होती है । अतः प्रमु जितनी ही प्रतिकृछता मेजते हैं,

उतना ही वे हमारा परम हित कर रहे हैं। बच्चेके जैसे मैळा छग जाता है तब मा उसे घोती है तो बाळका वह स्नान कराना बुरा छगता है, वह रोता है, चिल्छाता है, किंतु मा उसकी चाहकी कोई परवा न करके उसे साफ कर ही देती है। ऐसे ही पापोंका विनाश करनेमें प्रमु हमारी सछाह न लेकर हमारे रोने और चिल्छानेकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर हमें ग्रुख कर ही देते हैं। और जैसे सुनार जिस सोनेको अपनाना चाहता है, उसको अधिक साफ करता है, ऐसे ही प्रमु जिस मक्तको पूर्वपापोंके अनुसार अधिक कष्ट देते हैं तो उसे यह समझना चाहिये कि अब प्रमु मुझे अपना रहे हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ही मेरे पापोंका विनाश कर रहे हैं। भगवानने खयं कहा है—

यस्याहमनुगृङ्खामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। करोमि वन्धुविच्छेदं स तु दुःखेन जीवति॥

'जिसपर मैं कृपा करता हूँ, धीरे-धीरे उसका समस्त धन हर लेता हूँ। तथा उसका बन्धु-बान्धवोंसे वियोग कर देता हूँ, जिससे वह दु:खपूर्वक जीवन धारण करता है।'

एक बात और विचारनेकी है। भगवान् जब हमारे मनकी सुन लेते हैं अर्थात् हमारे अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं तब हमें संकोच होना चाहिये कि कहीं भगवान्ने हमारा मन रखकर हमारे लिहाजसे तो ऐसा नहीं कर दिया है। यदि हमारा मन रखनेके लिये किया है तो यह ठीक नहीं होगा। क्योंकि मन माफिक करते-करते तो बहुत-से जन्म व्यतीत कर दिये, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिये। अब तो वही हो, जो भगवान् चाहते हैं। बस, भक्तकी यही चाह रहती है। अतः वह भगवान्के विधानमात्रमें परम प्रसन्न रहता है, फिर चाहे वह विधान मन, इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकृल हो या अनुकूल। क्योंकि केवल प्रमुका विधान मानकर चलनेपर तो अनुकूलता-प्रतिकृलता—दोनोंमें परम प्रमुक्त

ही-मङ्गल भरा है। अतः वह अपना मनोरथ भगवान्से अलग नहीं रखता, भगवान्की चाहमें ही अपनी चाह-को मिला देता है।

इस प्रकार भगवान्का चिन्तन, भगवदाज्ञापालन, सर्वस्व भगवत्समर्पण और भगवद्विधानमें परम प्रसन्न रहना ही भगवद्भजन है।

अतएव हम सबको चाहिये कि बहुत शीष्र भगवद्गजनके ही परायण हो जायेँ। ऐसे परायण हो जायेँ कि भगवान्का मजन करते-करते वाणी गद्गद हो जाय, चित्त द्रवित हो जाय, मन भगवान्में ही छग जाय। फिर भजन करना न पड़े, खाभाविक ही होने लग जाय, तभी भजन भजन है, नहीं तो भजनकी नकल है; क्योंकि जो भजन किया जाय, वह नकली होता है और जो खत: वनने लग जाय, वह असली होता है। न होनेसे तो भजनकी नकल भी कड़ी अच्छी है, नकलसे भी आगे जाकर असली बन सकता है। इसलिये—

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् । सुखरिहत और क्षणभङ्गर इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर भगवान्का ही भजन करना चाहिये।

### श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन

(80)

एक दिन यही अघदैत्य शङ्खासुरका पुत्र था; देखनेमें अत्यन्त सुन्दर था । कामदेव-जैसी शोभा इसके अङ्गोंसे झरती रहती थी। पर था यह अतिराय अभिमानी । रूपके गर्वने इसे अंधा वना दिया था । बाह्य सौन्दर्यके अभावमें भी कोई आदरणीय, वन्दनीय हो सकता है-यह विवेकशक्ति यौवनके उन्मादने हर छी थी । ऐसे रूपमदोद्धत युवक असुरको अष्टावक मुनिकी आकृति देखकर हँसी न आवे, यह भी कभी सम्भव है ! मुनिपर दृष्टि पड़ते ही वह हँस पड़ा । उसकी विकट हँसी मल्याचलशृङ्गोंमें प्रतिनादित हो उठी, मानो चन्दन वनसे नित्य शीतल मलयगिरिके अन्तस्तलमें भी इस महदपराधसे रोषका आविर्भाव हो गया हो, और वह महीधर गरज उठा हो ! अष्टावक्रका ध्यान तो उस ओर था ही नहीं, वे तो अपनी धुनमें अपने टेढ़े-मेढ़े शरीरकी खाभाविक वङ्किम गतिसे नीची दृष्टि किये चळते जा रहे थे। सहसा कार्नोमें घृणाभरी ष्वनि आयी--'अरे, यह महाकुरूप है !' फिर तो मुनिके नेत्र ऊपर उठ गये । इस उक्तिका ७२ कौन

है, यह समझते उन्हें देर नहीं छगी । उनकी आँखें छाछ हो आयीं । उनके-जैसे वीतराग मुनिजनोंमें भी क्रोधका अवकाश है, यह कल्पना नितान्त निरर्थक है । उनका यह क्षोभ तो—खयं भगवान् व्रजेन्द्रनन्दनकी अचिन्त्य-छीछा महाशक्तिने सुदूर भविष्यकी भगवदीय छीछाका आयोजन करने जाकर मुनिके मनको अपना यन्त्र बना छिया—इसका एक निदर्शनमात्र है । जो हो, अन्तरका यह रोष वाग्वज्ञ बनकर बाहर निकछा । मुनिश्रेष्ठ अष्टावक्र बोछ उठे—

कुरूपा वक्रगा जातिः सर्पाणां भूमिमण्डले ॥

'रे दुष्टबुद्धि, जा, सर्प वन जा । भूमण्डलपर डि सपोंकी जाति ही कुरूप एवं कुटिल गतिवाली होती है।'

राष्ट्रासुर-तनयके रूपगर्वको चूर्ण-विचूर्ण कर देनेके लिये इतना पर्याप्त था । तत्क्षण ही वह मुनिके चरणोंमें लोट गया । अब अप्रिम कृपाप्रसाद प्राप्त होनेमें विलम्ब क्यों हो ? अष्टावक्रने प्रच्छल अनुप्रहकी सूचना दे दी—'जिस दिन कोटिकन्दर्पछावण्य श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारी उदरदरीमें प्रवेश करेंगे, उस दिन तुम्हारी सर्पयोनि छूट जायगी।'

कोटिकन्दर्पछावण्यः श्रीकृष्णस्तु तवोदरे । यदा गच्छेत् सर्परूपात्तदा मुक्तिर्भविष्यति॥

इस प्रकार शङ्कासुर-पुत्रके सर्पकलेक्स्का आरम्भ हुआ । पर आगे चलकर किसी अचिन्त्य कारणवश पुनः उसमें असुरोंकी मायाशिक जाप्रत् हो उठी, यथेच्छ रूप धारण करनेकी क्षमता आ गयी और अघ दैत्यके रूपमें वह कंसका विशिष्ट परिकर बना । अवस्य ही सर्पामिनिवेश उसमें निरन्तर जाप्रत् रहा । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं; अतीतकी घटनाको वह सर्वथा भूल चुका था । मुनिके शापकी, वरदानकी उसे विस्मृति हो गयी थी । नामके अनुरूप ही चेटाशील होकर वह अघासुर अपने पापोंका घड़ा भर रहा था । और अन्तमें तो अपने त्राताको ही सदलबल वह मुखका प्रास बना बैठा । फिर भी परिणाम जितना सुन्दर हुआ, उसका तो कहना ही क्या है—

मुनि दुर्लभ गित दीन, प्रभु परसै की फल मिल्यों। मुनिकी बात मिथ्या होनेकी ही नहीं थी। सत्य होकर ही रही। अस्तु,

जब श्रीकृष्णचन्द्र अघासुरके मुखसे वाहर निकल आये, फिर तो देववर्गके आनन्दका क्या कहना है ! अपना इतना महान् कार्य करनेवाले—अघ-जैसे दैत्य-का विनाश कर अमयदान देनेवालेके प्रति उन अन्तिरक्षवासियोंका हृदय न्योळावर हो गया । उनके अन्तरका भाव-प्रवाह विभिन्न रूपोंमें न्यक्त होने लगा । आनन्दविह्वल हुए देववृन्दने नन्दनकाननके अतिशय सुरमित कुसुमोंकी अञ्जलि भर-भरकर अजम्न सुमन-वृष्टि आरम्भ की । अप्सराएँ छम-छम करती नृत्य करने लगीं । गन्धवाँके सुमधुर कण्ठकी खरलहरी, विद्याधरोंके वाद्ययन्त्रकी मनोहारिणी झङ्गति सर्वत्र परिव्याप्त हो

उठी । विप्रकुळका भिक्तपूरित स्तवन, भगवत्पार्षदोंका 'जय-जय' निनाद गगनके कण-कगको मुखरित करने छगा । जिनके पास जो वस्तु थी, जो कछा थी, उसकी भेंट समर्पित कर वे श्रीकृष्णचन्द्रका अभिनन्दन करने छगे—

ततोऽतिहृष्टाः स्वकृतोऽकृताहृणं पुष्पः सुरा अप्सरसञ्च नर्तनैः। गीतैः सुगा वाद्यघराञ्च वाद्यकैः स्तवैश्च विमा जयनिःस्वनेर्गणाः॥ (श्रीमद्रा० १०। १२। ३४)

लिख प्रभु चरित देव हरधाने।

बरिष सुमन हिय अति सुख माने॥

गान करिह गंधर्व प्रवीने।

अप्सर करिह नृत्य रस भीने॥

बिबिध भाँति के बजे बधाए।

द्विजवर करत विनय मन लाए॥

शंख शब्द जय शब्द अनेका।

द्वंदुमि सुषर एक तें एका॥

भेरीका 'भम् भम्' रव, पटहपर निरन्तर आघात-जनित घोर शब्द, डिण्डिमका अति प्रचण्ड घोष, अविरल दुन्दुभिनाद, गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर प्रभृतिका सम्मिलित गान, ऋषियोंका स्तोत्रपाठ—ये सभी परस्पर ऐसे मिल गये कि कुछ क्षण तो देवसमुदायकी श्रोत्रशक्ति अन्य किसी भी शब्दको प्रहण करनेमें सर्वथा कुण्ठित हो गयी—

भेरीभाङ्काररावैः पदुपटहघनाघातसंघातघोरै-रुचण्डैर्डिण्डिमानां ध्वनिभिरिवरहेर्दुन्दुभीनां प्रणादैः । गानैर्गन्धवेविद्याधरतुरगमुखप्रेयसीनां मुनीनां स्तोत्रैःशब्दान्तरेषुक्षणमिव विधराःसर्गिणस्ते बमूबुः॥ (-श्रीआनन्दकृन्दावनचम्पूः)

सचमुच अमरनगरी मानो इस प्रमोद-प्रवाहमें निमग्न होकर मत्त हो उठी-

मत्तेवासीदमरनगरी सागरीयप्रमोदैः।

अमरावतीका यह आनन्दोच्ङ्कास जनछोक, महर्छोक, तपोछोकको मुखरित करते हुए सत्यछोकको

स्पर्श करने छगा । जगत्त्र टा पितामहकी सृजन-समाधि ट्रटी । आठों कर्णरन्ध्र देवोंके इस तुमुख आनन्द-कोलाहल से पूर्ण हो उठे। पितामहके आश्चर्यका पार नहीं । अकस्मात् विबुधवृन्दकी इस आनन्दर्रतिके कार गका अनुसन्यान पानेके छिये वे चम्रळ हो उठे। परम अद्भुत स्तव-पाठ, सुमनोहर वाद्यवादन, रमणीय सङ्गीत-खर, जय-जयका विपुछ नाद-इन सबसे सव ओर संपुटित महामहोत्सव एवं मङ्गळध्विन, तथा यह भी अपने धामके अत्यन्त सन्निकट देशमें ही हो-फिर पद्मयोनि स्थिर केंसे बेठे रहें ? वे तुरंत वहाँसे नीचे उतर आये, सबसे अलक्षित रहकर ही नीचे उतरे। पर आ पहुँचे वहीं, उसी आकाशमें, जहाँ — जिसके अञ्चलने वृन्दाविपिनविहारीके अघासुर-उद्धारका कौतुक अभी-अभी सम्पन्न हो चुका है। आते ही स्रष्टाको कारण ज्ञात हो जाता है तथा खयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी ऐसी महिमा प्रत्यक्ष निहारकर उनके आश्चर्यकी सीमा नहीं रहती-

तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका- जयादिनैकोत्सवमङ्गलखनान् ।
श्रुत्वा खधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्
दृष्ट्या महीरास्य जगाम विस्मयम्॥
(श्रीमद्रा०१०।१२।३५)

अत्यन्त कलुषपूर्ण महाघृणित जीवन, एकमात्र परपीइनका ही व्रत निभानेवाले अघासुरको ऐसी योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुर्लम गति मिली ! क्षणोंमें ही तो उसे श्रीकृष्णचन्द्रके चारु श्रीचरणोंका स्पर्श प्राप्त हो गया, समस्त कल्मपराशि ध्वस्त हो गयी और अभकोंके लिये सुदुर्लम सौभाग्य—भगक्तसारूप्य गतिकी प्राप्ति हो गयी ! किसे विस्मय नहीं होगा ? पर वास्तवमें आश्चर्य-की बात कुछ भी नहीं । जो सर्वल्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वावतारावतारी हैं, उन खयं भगवान् नरवालकलील श्रीकृष्णचन्द्रके लिये ऐसी अयाचित कृपाका दान सर्वया सम्भव है— नैतद् विवित्रं मनुजार्भमाथिनः परावराणां परमस्य वेधसः। अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापत्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्॥ (श्रीमद्भा० १०। १२। ३८)

जिनके श्रीविग्रहकी मानस-प्रतिमाको ही केवल एक बार क्षागकालमात्रके लिये हृइयमें धारण कर लेनेके कारण न जाने किननोंको परममक्तजनोचित गति-की प्राप्ति हो चुकी है, जिनकी मानसिक मृर्तिमें अपनी मावनासे कल्पित, ध्यानपथमें क्षणमात्रके लिये उतरी हुई प्रतिकृतिमें ही ऐसी सुदुर्लम गति दे देनेकी सामर्थ्य है, वे श्रीकृष्णचन्द्र, नित्यसिद्ध परमानन्द्रधनविग्रह ब्रजेन्द्र-नन्दन, खरूपानन्द्राखादनपरायण मायातीत श्रीहरि जब खयं उस अधासुरके मुखविवरनें प्रविष्ट हो गये, तब किर अविराष्ट्र ही क्या रहा १ खयं श्रीकृष्णचन्द्रको ही मुखमें धारण करनेवाले अधको यदि ऐसी परम सुन्दर गति मिले तो इसनें क्या आश्चर्य है १ कुछ भी विचित्रता नहीं—

सकृद् यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्। स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यमि-ब्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि कि पुनः॥ (श्रीमद्रा०१०।१२।३९)

जो अखिलेस परावर स्वामी। सकल नियंता अंतरजामी।
माया मनुजतोक तनु धारी। करचो कर्म निजजन हितकारी।
नहि आचरज मानियह कबहू। मयो अधासुर पावन अजहू॥
महा अधी पाँवर सब मांती। परिस अंग लाहे सुगति सुहाती।
प्रतिमा जासु मनोमह कोऊ। ध्यान करे कैसो किन होऊ॥
छहै सुगति सो बिनहि प्रयासा। कंचन चपु सुत से अनयासा॥
सदा नित्य सुल प्रसु भगवंता। सो प्रख्यात तोक श्रीकंता॥
तासु अंग परसत मा पावन। महा अधी यह देव सतावन॥
तो आचरज कहा एहि माही। नाम लेत अब कोटिनसाहो॥

और तो क्या, अधका वह महामिलन शारीर भी वजराजनन्दनकी सेवाका उपकरण वना । ऋषि-महर्षि केवल क्षणभरके लिये ध्यानपथर्मे ही जिनकी चरणरज-कणिकाका स्पर्श पानेके लिये लालायित रहते हैं, वे श्रीकृण्णचन्द अघके उस सर्पकलेवरमें बहुत दिनोंतक सखाओंके साथ कीड़ा करते रहे, श्रीकृष्णचन्द्रके प्रागित्रय सखाओंके खेलनेके लिये वह सर्प-शरीर शुष्क होकर गुप्ता-सा वन गया, वृन्दावनमें उन शिशुओंको विहारके उपयुक्त मानो एक परम सुन्दर अद्भुत गिरि-कन्दरा प्राप्त हो गयी—

राजन्नाजगरं चर्म ग्रुष्कं चृग्दावनेऽद्भुतम्। व्रजीकसां वहुतिथं वभूवाकीडगह्नरम्॥ (श्रीमद्भा०१०।१२।३६)

हे नृपं अजगर चर्म सुखाना। वज बालन कहँ खेल सुथाना॥ क्रांडा हेतु महा बिल मानी। खेलहि बालक अति सुख मानी॥

किंत सर्पग्राकी कीड़ा आज अभी आरम्भ नहीं हुई । यह तो आजसे एक वर्षके अनन्तर प्रारम्भ होगी । ऐसी कीड़ा तभी सम्भव है जब श्रीकृणचन्द्रके सखा उनके साथमें हों। पर सखामण्डली तो आज अभी कुछ घड़ीके अनन्तर ही ठीक एक वर्षके लिये विश्राम करेगी, वर्पव्यापी निद्रासुखका अनुभव करने जायगी, , सदाकी भाँति आज सन्ध्या-समय शिशुओंका बज्जवेश नहीं होगा, अघासर-उद्धारकी इतनी बड़ी घटनाकी गन्यतक किसी भी ब्रजगोप. गोपसुन्दरीको एक वर्षके लिये न मिलेगी । गोपशिशु श्रीकृष्णचन्द्रकी इसु कौमारलीला — अघमोक्षणकी चर्चा ब्रजमें करेंगे अवस्य. पर करेंगे उस समय जब बाल्यलीलाविहारी श्रीकृण-चन्द्रकी आयुका पौगण्ड आयेगा । आजकी घटित घटनाको वे सब एक वर्षके पथात् ब्रजर्ने जाकर सुनायेंगे; और ऐसे सुनायेंगे मानो उस दिन ही अभी-अभी अधका विनाश हुआ हो, आज ही अधको सदाके 🥣 लिये विदा कर वे सब सन्ध्यासमय ब्रज लौटे हों; इतनी नवीन घटना हो--

> पतत् कौमारजं कर्म हरेरात्माहिमोक्षणम्। मृत्योः पागण्डके वाला दृष्ट्योचुविस्मिता वजे॥ (श्रीमद्रा०१०।१२।३७)

यह कुमार वय कृत हरि करमा। अहि मोचन रक्षन जन घरमा॥ कृत कुमार वय कर्म सब अहि मोचन प्रभु कीन। सो पागंड विषे कही छरिकन्ह अबहि नवीन॥

इसी एक वर्षमें --- श्रीकृष्णचन्द्रके कौमार-पौगण्डके मध्यकालमें विश्वको चमत्कृत कर देनेवाली ब्रह्ममोहन-ळीळा होगी । और अब उसीकी प्रस्तावना करने श्रीकृष्णचन्द्र तर्गितनया श्रीयमुनाके प्रवाहकी ओर चल पड़ते हैं । इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके स्तवनसे---ऐस्वर्य-कीर्तनसे अपने आपको कृतार्थ कर छेनेके छिये गिराधिदेवी गोपशिशुओंके कण्ठका आश्रय प्रहण करती हैं, अपनी अमित शक्ति वहाँ भर देती हैं। पर शिश्ओं-के अन्तस्तलसे अनर्गल प्रवाहित सख्यरसकी प्रवल धारामें सरसन्दरीके भाव कहाँ-से-कहाँ वह जाते हैं। वे सव तो अपनी धुनमें अपने मावसे अपने कोटि-कोटि प्राणप्रतिम सखा कन्हैया भैयाके बल-बीर्यकी प्रशंसा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करते अघाते नहीं और सरखती उनके गीति-प्रवाहमें श्रीकृणचन्द्रका ऐश्वर्य विखेरने लगती हैं। इसीलिये रह-रहकर वालकों-के मुखसे रसिक्त ऐश्वर्यकगके कुछ छींटे भी गिर ही जाते हैं। शिश्च ही तो ठहरे। वे सब किननी बार देख चुके हैं, जननी यशोदाके समक्ष उनकी माताएँ किस भौति उनके नीलमिंगकी प्रशंसा करती हैं। उस प्रणालीका अनुकरण तो इनके लिये खाभाविक है, वे करेंगे ही । और वहीं इंसवाहिनीको अवकाश भी मिल ही जाता है। जो हो, परमानन्दमें विभोर, श्रीयमुनाकी ओर अप्रसर होते हुए बाछक अपने कन्हैया भैयाकी कार्ति परस्पर एक दूसरेको सुना रहे हैं-

धन्य कान्ह, धनि नंद, धन्य जसुमित महतारी। धन्य छियौ अवतार, कोखि धनि जह दैतारी॥ गिरि-समान तन अगम अति, पन्नगको अनुहारि। इम देखत पछ एक मैं मारचौ दनुज प्रचारि॥

और श्रीकृष्णचन्द्र ? ओह ! जय हो छीछामयकी छीछाकी ! वे तो अघासुर-विजयका सम्पूर्ण श्रेय अपने सखाओंको ही देते जा रहे हैं—

इरि इसि. बोले दैन, संग जो तुम निहं होते? तुम सब कियी सहाइ, भयो तब कारज मींते॥

## सुख किस ओर ?

( लेखक-श्रीब्रह्मानन्दजी )

संसारमें जितने भी मौतिक पदार्थ मनुष्यको उसके उपयोगके लिये मिले हैं, उनकी एक परिमित मात्रा ही उसे अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये काममें लानी है। यदि किसीके पास अपनी आवश्यकताओंसे अधिक जमा हो जाय तो उसे वहाँ लगा देना चाहिये, जहाँ उसकी आवश्यकता हो; क्योंकि सारा मनुष्य-परिवार तो एक ही है। किसीकी आवश्यकताको पूरा करनेके लिये उस वस्तुको लगा देना वास्तवमें अपनेको ही देना है। हमारा आत्मा हमारे ही व्यक्तिगत शरीर और हमारे ही परिवारतक सीमित नहीं है; बल्कि सारा जगत् उसका विराट्-शरीर है। अतएव किसी 'और' को देना वास्तवमें अपनेको ही देनां है। यही हमारे पास अपनी साधारण आवश्यकताओंसे अधिक एकत्रित हुई वस्तुओंका सदुपयोग है।

औरोंको भी यदि हम अपने ही समझते हुए उनके सुख-दु:खमें भाग छेते हैं तथा अपने तन, मन, धनसे आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करते हैं तो हम अपनेको ही विस्तीर्ण करते हैं — फैछाते हैं, सीमासे असीमकी ओर प्रगति करते हैं; पश्चभूतोंकी बनी इस साढ़े तीन हाथकी काछ-कोठरीके कैदखानेसे अपनेको मुक्त कर उस असीम साम्राज्यके माछिक बन जाते हैं जिसमें सबको ध्वंस करनेवाछा बछी काछ भी सदाके छिये समा जाता है। अपनेको मिछी हुई वस्तुओंका सर्वात्ममावपूर्वक इस प्रकार सदुपयोग करना ही परम आनन्दके, परम शान्तिके, सच्चे सुखके उस अखण्ड और एकच्छन साम्राज्यको जीत छेनेका सनातन रहस्य है।

पर इसके विपरीत यदि हम अपने ही पास वस्तुओंका संग्रह (यहाँतक कि अनीति-अन्यायसे भी) करते जाते हैं तो हम अपना ही दम घोंटनेवाळी सीमा बाँचते जाते हैं, छोहेके सीखचोंमें अपनेको ही जकड़ते हुए खयं अपने ही हायों अपनी हत्या कर डाळते हैं। सुख- शान्ति ढूँढ़ने जाकर दुःख तथा अशान्तिके अतल गर्तमें गिर पड़ते हैं। यही है महामोहका निश्चित परिणाम! अवश्य मिलनेवाला अन्तिम फल!

आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं ? वह कौन-सी भावना है जो इस अनर्थके मूलमें काम करती है ? अपने पास आक्स्यकतासे अधिक पदार्थोंको संग्रह करनेका एक कारण तो यह है कि हम समझते हैं कि हमारे आसपासके अभावप्रस्त निर्धनलोग हमें धनी समझेंगे, बाबूजी कहेंगे, हमारा सत्कार करेंगे, समाजमें हम प्रतिष्ठित समझे जायँगे और हमारा झूठ भी सत्यके भाव बिकने छोगा ! पर जरा हम विचार करके देखें तो हम इस प्रकार सर्वनाशके मूळ अहङ्कारको ही बढ़ावा दे रहे हैं। सत्रके साथ घुल-मिल जानेके, सबके साथ एकी मृत हो जानेके सर्वव्यापक, अनन्त और असीम हो जानेके विछक्षण सुखको पानेके बजाय सब ओरसे अपनेको समेटकर सबसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर क्रमशः अपनेको सङ्कचित करते हुए हम दुःखोंका ही आवाहन करते हैं ! अहंता-ममताका यह भूत हमारे ऊपर सवार होकर हमें प्रकाशसे अन्यकारकी ओर, जीवनसे मृत्युकी ओर, आनन्दसे दु:खकी ओर तथा मुक्तिसे बन्धनकी ओर ले जाता है ! जो सबके साथ एकत्व स्थापित करता है; सर्वात्मभावसे प्रेरित होकर सबका अपना बनना चाहता है वह अपना आधार विस्तृत करता जाता है। विस्तृत आधारपर ठहरी हुई 🦻 कोई चीज गिरती नहीं। पर जो अपनेको औरोंसे समेटते हुए, सिकोड़ते हुए, अलग करते हुए, अपने आधारको घटाते-घटाते एक बिन्दु ( Point ) मात्र कर डाळता है वह आवस्यक, अनावस्यक पदार्थीके संप्रहसे पोषग पाये हुए अपने अहं रूपी सिरेके भारी हो जानेके कारण गिर पड़ता है। इस प्रकार बोझळ चोटी ( Top.heavy ) हो जानेसे यही परिणाम हो सकता है ।

हमें इस वातका या तो ज्ञान ही नहीं होता या हम इसे जाननेके कप्टसे बचना चाहते हैं कि जिन अभाव-प्रस्त निर्धन छोगोंमें (जिनको निर्धन बनानेका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण हम भी हैं ) बड़े कहलाकर हम पूजा-प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनमें बहुत-से तो ऊपरसे भले ही हमारा सम्मान करते हुए प्रतीत हों पर उनके अंदर हमारे प्रति विदेषकी अग्नि सुलग रही होती है! हम उनकी सहानुभूति खो बैठते हैं ! यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है ! विना एक दूसरेकी सहानुभूतिके कोई किसी बातमें कितना ही बड़ा क्यों न हो, दीर्घकालतक सुखी नहीं रह सकता। हम उनकी सहानुभूति ही नहीं खो बैठते, बल्कि अवसर मिलते ही उनमेंसे बहुत-से तो हमें भूमिसात् कर देनेके लिये, मिटा देनेके लिये तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम धनके साथ-साथ अपने शत्रु भी पदा करते जाते हैं जिनके कारण हमें रात-दिन भयभीत रहना पड़ता है ! धनिकोंके तो अपने ही घरके छोग अपने नहीं होते । उनके साथ उनके घरके लोगोंका जो प्रेम और सहानुभूति होती है, उसकी बुनियाद गहरी नहीं होती, ऐसा प्राय: देखनेमें आता है। ऐसे अभागे लोग क्या सच्चे सुखकी गोदमें बैठ सकते हैं?

दूसरा कारण अपने पास औरोंकी अपेक्षा अधिक संग्रह करनेका यह हुआ करता है कि हम इन्द्रिय-भोगोंको ही एकमात्र सुखका हेतु समझकर उन्हें बटोरने लगते हैं। कुछ लोगोंपर तो बटोरनेका यह भूत इस हदतक सवार हो जाता है कि उन्हें नीति-अनीतिसे बटोरे हुए इन मोगोंके एक अल्प अंशको भी मोगनेकी फुरसत नहीं। उन्हें खाने-सोनेतककी भी फुरसत नहीं होती! अपने प्रेमीजनोंसे (यदि कोई सच्चा प्रेमी हुआ तो) मिलनेका अवकाश नहीं मिलता। सत्सङ्ग-खाध्यायकी तो बात ही दूर रही। वे तो तृष्णाकी अग्निमें जलते हुए बटोरते ही जाते हैं! तृष्णाकी इस अग्निने मनकी शान्ति (Peace of mind) को तो जला ही डाला, इसके

साथ-साथ भोग भोगनेवाले इस शरीरपर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है ।

और यदि किसीने भोगको ही अपने जीवनका छक्य वनाया तो उसकी भी एक हद होती है। हदसे अधिक करनेपर भोग भोगनेकी क्षमता ही नष्ट हो जाती है। इन्द्रियाँ निर्वल और निस्तेज हो जाती हैं; मन वेकाबू हो जाता है; बुद्धिका नाश हो जाता है; शरीर नाना प्रकारके भयद्वर रोगोंका शिकार बन जाता है। सुखके लिये तरसते-तरसते सुखकी वासना लेकर समयसे पहले ही कालका प्राप्त बन जाना पड़ता है। और यदि ऐसा होनेसे पहले ही दैव-विधानसे हमारा धन, हमारे सुखके साधन हमसे छिन जाते हैं तो अकस्मात् हमारे ऊपर वज्र-सा टूट पड़ता है ! इस प्रकार सब तरहसे सुखके बदले दु:ख ही पल्ले पड़ता है। जो सुख अपनेको पहले मिला था, वह भी हम खो बैठते हैं ! पर इसके स्थानपर यदि हम अपनी आवस्यकतासे अधिक पदार्थोंको औरोंकी आवश्यकताओंको पूरा करनेमें छगा दें तो हमारा हृदय उदार होकर हमें अपने अंदरके अक्षय सुखके खजानेका पता छग जाय; उनके प्रेम और सहानुभूतिको पाकर हम सुखसे रहने छों और भोगोंमें अति न कर सादा जीवन बितानेसे हमारा खारूय भी बना रहे। जिस सुखको हम भोगोंकी प्रचुरतासे प्राप्त करनेकी आशा करते हैं वह तो हमें औरोंके साथ अपने खोये हुए सम्बन्धको पुनः स्थापित करनेसे अनायास ही मिळने लगता है। इस सत्यको हमें देर-सबेर जानना ही होगा। यदि हम ऐसा न करके औरोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करते हुए विपरीत दिशामें जाने छों तो सारे विश्वको एक सूत्रमें प्रथित करनेवाले विश्वनियन्ता भगवान्की विश्वराक्तिका कठोर आघात हमारी घोर मोह-निद्राको भंग कर देगा और हमें नतमस्तक होकर उसे खीकार करना ही पड़ेगा ! मेरे पास-पड़ोसके छोग कठिन परिश्रम करनेपर भी जीवनकी मौळिक आवस्यकताओंको पूरा न कर सकें और मैं आवश्यक-अनावश्यक पदायों के प्रचुर संप्रहनें ही अपना सुख समझूँ, यह विषम स्थिति मला कवतक रह सकती है ? परस्पर आदान-प्रदानसे ही जगत्का व्यवहार—जगचक चला करता है। मैं केवल लेने-ही-लेनेका व्यापार कहाँ और किसी-न-किसी रूपमें भी देना अपना कर्तव्य न समझूँ, अपने ही परम हितका

साधन न समझूँ तो मेरे सुख-खप्तको कठोरतापूर्वक भी नष्ट करके मुझे ठीक रास्तेपर छानेवाछी विश्वकी ओटमें काम कर रही विश्वात्माकी वह प्रचण्ड शक्ति किसी भी प्रकार मुखायी नहीं जा सकती ! वह अपना काम करके ही रहेगी।

# येन सर्विमिदं ततम्

( लेखक-श्रीचारचन्द्र चटर्जी )

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णके मुख्कमलते निकले हुए जितने महावावय हैं उनमें 'येन सर्वमिदं ततम्' अन्यतम है। ये शब्द सहज और सरल हैं। इनका अर्थ भी सरल है—येन=जिसके द्वारा; इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण (जगत्); ततम्=व्याप्त है। अतः इस वाक्यका अर्थ हुआ—'जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है।'

अब इस सरल अर्थपर यह प्रश्न होता है कि किसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है ? सम्पूर्ण जगत्को जो व्याप्त किये हुए है वह कीन है ? कैसे उसका अनुसन्धान किया जाय ? उसको कीन जानता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर सरल नहीं दिखायी देता । यदि यह मलीमाँति ज्ञान हो जाय कि वह कीन है, तो जिज्ञासु मनुष्यकी अधिकांश शंकाएँ सहज ही दूर हो जायँ । उसका पता लगानेके लिये हमें श्रीगीताका ही आश्रय लेना है और प्रति अध्यायमें इन शब्दोंका अन्वेषण कर उनपर ध्यानपूर्वक विचार करना है ।

इनका प्रथम प्रयोग हुआ है द्विर्ताय अध्यायमें । इस अध्यायके १७ वें स्लोकमें श्रीभगवान् भक्त अर्जुनसे कहते हैं—

अविनाशि तु तिहि दे येन सर्वभिदं ततम्। विनाशमञ्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहैंति॥ 'उसको तू 'अविनाशी' जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् ज्यास है। इस अविनाशीका कोई भी नाश नहीं कर सकता।'

तो यहाँ यह ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण जगन्को जो परिव्यात किये हुए है वह नाग्यरहित है; भूत, मविष्य, वर्तमान— कोई काल ऐसा नहीं है जब कि वह न हो, अर्थात् वह कालातीत है; परंतु श्रीमन् मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं— विनाशो देशतः काळतो वस्तुतेन वा परिच्छेदः, सोऽस्य असीति विनाःशि परिच्छिन्नं, तद्विळक्षणम् 'अविनाशि', सर्वप्रकारपरिच्छेदश्चन्यम् ।

मावार्थ यह कि 'जो देश, काल और वस्तुसे परिच्छित्र नहीं है, सीमित नहीं है, वह 'अविनाशी' है, केवल नाश-रहित कहना पर्याप्त नहीं।'

यहाँसे आगे बढ़कर नवम अध्यायके २२ वें स्ठोकमें मिळता है—

पुरुषः स परः पार्थं मक्त्या छम्यस्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्॥

श्रीमगवान् कहते हैं,—'हे अर्जुन! जिसके अन्तर्गत सब भूत हैं और जिससे यह सम्पूर्ण जगत् परिच्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे प्राप्य है।' इस श्रोकसे जिसको हम हुँद रहे हैं उसका इतना परिचय मिला कि वह (१) परम पुरुष है; (२) सब भूत उसके अन्तर्गत हैं; (३) उसीसे जगत् व्याप्त है और (४) वह भक्तिसे प्राप्य है। तात्पर्य यह कि जिससे ब्रह्माण्ड परिव्याप्त है वही परमात्मा है और वहीं सब भूतोंका कारण है, क्योंकि सब उसीमें अवस्थित हैं; कार्यमात्र कारणके ही अन्तर्गत होता है। और अनन्य मिक्ति—जिंड भक्तिका दूसरा कोई विषय नहीं है—वह परम पुरुष प्राप्य है।

इसी यात्रामें अध्याय ९ क्लोक ४ में श्रीमगवान्की वाणी यों सुननेमें आती है—

मया ततिमिदं सर्वं जगद्रव्यक्तसूर्तिना।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥

'अपने अतीन्द्रिय स्वरूपद्वारा में समग्र चराचरको

व्याप्त किये हुए हूँ; स्थावर जङ्गम समस्त भूत मुझमें स्थित हैं, परंतु में उनमें स्थित नहीं हूँ ।'

यहाँ दो बातोंपर ध्यान देना है। प्रथम यह कि यहाँ
भगवान्ने 'प्रथम पुरुष' छोड़कर 'उत्तम पुरुष'का व्यवहार
किया है और कहते हैं कि मेरेद्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है।
यहाँ 'जिसके द्वारा' ऐसा नहीं कहते हैं। सुतरां यह निश्चय है कि
श्रीकृष्ण वासुदेव ही सब जगत्को परिपूर्ण किये हुए हैं।
दूसरी बात यह जो श्रीमधुसूदन सरस्वती अपनी टीकामें
छिखते हैं—

स्वया वासुदेवेन परिन्छिन्नेन सर्वं जगत् कथं व्याप्तं प्रत्यक्षिविरोधादिते नेत्याह—अव्यक्ता सर्वकरणागोचरीभूता स्वप्रकाशाह्यचैतन्यसदानन्दरूपा मूर्तिर्थस तेन मया व्यास-मिदं सर्वं न स्वनेन देहेनेत्यर्थः।

अर्थात् 'आप वासुदेव परिच्छिन्न जीव हैं; आपसे सब जगत् कैसे परिव्यास हो सकता है ? यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है।' इस प्रश्नके उत्तर जैसे मगवान् कहते हैं— 'अव्यक्तमूर्तिना'—अर्थात् सब इन्द्रियोंके अगोचर, स्वयं-प्रकाश, अद्वितीय, चैतन्य और सदानन्दस्वरूप जो मेरी भूर्ति है, उस मूर्तिसे मेंने जगत् व्यास कर रक्का है, मेरी इस व्यक्त मूर्तिसे नहीं।' अतः छेखके प्रारम्भमें जो प्रश्न किया गया या—'जिससे यह सम्पूर्ण जगत् व्यास है वह कौन है ?' उसके उत्तरमें स्वयं श्रीकृष्ण कहते हैं—'में अविनाशी, परम पुरुष अपनी अव्यक्त मूर्तिसे समग्र ब्रह्माण्डको व्यास करके विद्यमान हूँ और समग्र भूत मुझमें स्थित हैं।'

इसी तथ्यका भगवान्ने अध्याय १३ क्लोक १३ में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ज्ञेय पदार्थका विषय अर्जुनको समझाते हुए वे कहते हैं—

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

'वह (आत्मा) सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर, मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है तथा समस्त संसारको व्याप्त कर स्थित है।' एक महात्मा इस स्रोकपर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं—

मनुष्य, पशु, पश्ची प्रमृति जितने प्रकार प्राणी हैं, उनके इस्त, पद, नयन, मस्तक, मुख और श्रवणादि इन्द्रियगण जो सचेतन भावसे अपनी-अपनी क्रियाएँ करते हैं, इसका कारण वे ही हैं, वे ही यह देह-इन्द्रियादि एवं समस्त अगत्में अनुस्यूत भावसे अवस्थित हैं। लोहा जैसे अग्निका संयोग पाकर प्रव्विलत भावसे प्रकाशित होता है, तुमलोगोंके मन, बुद्धि और इन्द्रियगण भी उसी प्रकार उनके साथ लिपटे रहनेके कारण भीतर ही-भीतर प्रकाश पाते हैं—चेतन होतें हैं—और चेतन होकर नियमित भावसे अपना-अपना कार्य निप्पन्न करते हैं। कहना यह है कि जगदीश्वर न केवल सम्पूर्ण जगत्को व्यास किये हुए हैं, परंतु अन्तर्यामीरूपसे जीव और जडके अन्तर र,कर सबका नियन्त्रित भी करते हैं।

( ? )

अब हमारे प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके शरणागत शिष्य अर्जुनके वाक्योंमें हमको जो प्रकाश प्राप्त होता है उसपर विचार करना है। एक दश अध्यायके ३६ से ४० क्लोकोंमें अर्जुनने भगवान्की महिमामें एक अति उचस्तरके स्तोत्रका पाठ किया । इसीको 'विष्णुपञ्जर मन्त्र' भी कहते हैं। उसमें हमको सबसे पहले ये शब्द मिलते हैं— त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वैत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥

अर्जुन कहते हैं—हे अनन्तरूप ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्के परम आधार हैं, आप ज्ञाता और ज्ञेय हैं, आप परमधाम हैं और यह जगत् आपसे ज्यास है ।

४० वें श्लोकमें अर्जुन पुनः कहते हैं— नमः पुरस्तादय पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्योमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः ॥

'हे सर्वात्मन् ! में आपको सम्मुखसे, पश्चात् भागसे और सब ओरसे नमस्कार करता हूँ; हे अनन्त पराक्रमशाली ! आप यह सम्पूर्ण संसार न्यात किये हुए हैं, इससे आप सर्व-स्वरूप हैं।

यहाँ शब्द कुछ भिन्न हैं, परंतु मर्म वही है—जगत् आपसे व्यास है। उसके साथ अब यह मान युक्त हुआ है कि वे ही सर्वस्वरूप हैं, उनके अर्तारिक और कुछ नशें है। इस वाक्यकां कठोपनिषद्में विणित तत्वका दिग्दर्शन कहें तो अप्रासंगिक न होगा—

अप्तिर्यथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बसूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहेश्च॥ वायुर्पथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बसूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥

(कठ० २ | २ | ९-१०)

अर्थात् 'जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अप्रि और एक ही वायु नाना रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी वही स्थित है।'

( ₹ )

हमारे प्रश्नोंके उत्तरमें एक बार और श्रद्धा-मक्तिसहित भगवान् श्रीकृष्णके एक गहन महावाक्यको सुनकर इस लेखका उपसंहार किया जायगा। अध्याय १८, श्लोक ४६ में भगवान् कहते हैं—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वीमदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः॥

'जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत् व्याप्त है, उसको अपने स्वामाविक कर्मके द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता है।'

अबतक तो जगत्-परिच्यास करनेवालेका पता लगाया जाता था, अब उसके साथ यह समस्या उपस्थित है कि जगत्की उत्पत्ति करनेवाला कौन है ? दोनों क्रियाओंका एक ही कर्ता है या भिन्न-भिन्न ? भगवान्ने जब एकवचन प्रयोग करके कहा कि 'उसको' पूजकर, तो यह सिद्धान्त निश्चय है कि दोनों कार्योंका कर्ता एक ही है। एक ओर वे अपने कार्योंके कर्ता हैं सृष्टिकी रचना करते हैं और उसमें अनुप्रविष्ट होकर अधिष्ठान करते हैं; और दूसरी ओर वे ही हमारे कायोंके फलदाता हैं। यदि हम अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुयायी कर्मों के द्वारा उनकी उपासना करें तो इमारे कर्मोंका फल वे ही प्रदान करेंगे । इन बातोंके विश्लेषणसे यह ज्ञात होता है कि यह श्लोक श्रीगीतारत्न-मण्डारकी कुंजी है। घ्यानपूर्वक इसकी पुनः-पुनः आर्द्वात्तं करनेसे इसके गम्भीरतम भावोंके चिन्तन और मननसे और इसके मार्मिक अयोंके ग्रहणांके गीताशास्त्रका मूळ उद्देश्य उद्घाटित हो सकता है। अतएवं इस दलोकके पदोंका पृथक-पृथक अध्ययन करना चाहिये जिससे सारा गृद रहस्य स्पष्ट हो जाय।

यहाँपर श्रीमधुसूदन सरस्वतीकी विचारधारापर अवश्य भ्यान देना चाहिये । उन्होंने लिखा है—

यतो मायोपाधिकचैतन्यानन्दधनात् सर्वज्ञात् सर्वशके-रीस्वरादुपादानाश्चिमित्ताच सर्वान्तर्यामिणः प्रवृत्तिस्त्पत्तिर्माया-मयीस्वप्तरथादीनामिव भृतानां भवनधर्मकानामाकाशादीनां येन चैकेन सद्देण स्फुरणरूपेण च सर्वमिदं दश्यजातं श्रिष्ट्यपि कालेषु ततं न्यासं स्वात्मन्येवानतर्भावितं कल्पितस्या-धिष्टानानतिरेकात् । तमन्तर्थामिणं भगवन्तं स्वकर्मणा प्रतिवर्णाश्रमं विहितेनाभ्यच्यं तोषयिस्वा तत्प्रसादादैकालय-ज्ञाननिष्टायोग्यतालक्षणां सिद्धिमन्तःकः,णशुद्धं विन्दति मानवः देवादिस्तूपासनामान्नेणेति भावः ।

अर्थात् -- यतः = जिससे अर्थात् मायोपाधिक चैतन्या-नन्दस्वरूप सर्वेश्च सर्वशक्तिमान् जगत्का उपादान और निमित्त कारणखरूप जिस अन्तर्यामीसे; भूतानाम्=भवन-धर्मक अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील आकाशादिकी; प्रवृत्ति:= स्वप्रकालमें रथादिकी तरह मायामयी उत्पत्ति होती है; यन=सत्त्वरूप और स्फुरणस्वरूप जिसके द्वारा; सर्वम् इदम्=यह सम्पूर्ण दृश्यपदार्थसमूह; ततम्=भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काळोंमें परिव्यास हैं अर्थात् जिसके स्वरूपमें ही यह सव अन्तःस्थित है, जिसके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है, क्योंकि कल्पित पदार्थ भी अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं है। 'यतः' और 'येन' कहनेका ताल्पर्य यह है कि जैसे जगत् कारणका उपादानमाव और निमित्तमाव दोनों व्यक्त हुए हैं, वैसे ही उसका एकत्व भाव भी प्रकट हुआ है । तम्=उस अन्तर्यामी भगवान्को; स्वकर्मणा=प्रत्येक वर्णाश्रमके लिये जो खतन्त्र भावसे कर्म नियत हैं उनके द्वारा; अम्यर्च्य=पूजकर, उनके प्रसादसे; सिद्धिम्=एकात्मश्चानिष्ठा-की योग्यता जो सिद्धि है जिसको अन्तःकरणकी ग्रुद्धि कहते हैं उसको; विन्दति=छाम करता है; मानवः=मनुष्य; मनुष्य ही इस तरह ( स्व स्व अधिकारानुरूप कर्मके द्वारा ईश्वरकी पूजाके प्रसादसे चित्तशुद्धि पाप्तकर ) उसको लाम करता है, परन्तु देवता प्रसृति केवल उपासनाक द्वारा ही उसे प्राप्त करते हैं; 'मानवः' प्रयोग करनेका यही अभिप्राय है।

साराश यह है कि मायाधीश अपनी मायासे जगत्-प्रपञ्च रचकर उसमें अनुप्रविष्टपूर्वक विराजत हैं। वे ही जगत्साष्टी परमेश्वर परमातमा हैं। वे ही हमारे उपास्य देवता हैं। उनकी उपासमासे हमें अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अपने अपने स्वामाविक कर्मोंके द्वारा ही उनकी अर्चना शास्त्रविहित विधि है। अवस्य ही ये कर्म निष्काम हैं जो कि श्रीगीताका प्रतिपाद्य विषय है।

इस क्लोकमें जिस सिद्धिकी आशा भगवान् दे रहे हैं, वह 'अपरा' सिद्धि है। इसकी प्राप्तिका फल ४९वें क्लोकमें वर्णित है— असक्तत्रुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रहः। नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥

व्याख्या—जो कर्मफलादिमें वा पुत्र-कलत्रमें आसक्त न हो, जिसने विषयसे प्रत्याहार किये हुए अन्तःकरणको वशमें कर लिया हो, जो देह, जीवन वा भोग्य पदार्थोंमें कामना-वासना न रखता हो, जिसका काम्यकर्म पूर्णतया त्याग हो गया हो ( इसीको भगवान्ने अध्याय १८ के आरम्भमें 'संन्यास' कहा है ), वह विचारपूर्वक सम्पादन किये हुए ब्रह्म विषयका ज्ञानरूप नैष्कर्म्य सिद्धिको प्राप्त करता है ।

यह 'परा' सिद्धि है और यहाँ इसकी केवल प्राथमिक अवस्थाका निर्देश है। इसके उपरान्त जिस तपस्यासे नैष्कर्म्य लब्ध पुरुष परम पद प्राप्त होता है, उसका भगवान्ने क्रमसे वर्णन किया है। यथा—

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्तोति निबोध मे। समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ बुद्ध्या विश्वद्धया युक्तो एत्याऽऽत्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो ब्युद्स्य च॥ विविक्तसेवी लब्बाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥ अहंकारं बल्लं दर्पं कामं क्रोधं परिप्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचिति न काङ्कृति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्गक्तिं लभते पराम्॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तक्ततः। ततो मां तक्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥

( १८ 1 40-44 )

इन क्लोकोंका यथार्थ अर्थ तो वही जानते हैं जिन्होंने , इनपर यत्नशील होकर आचरणकिया हो। गीता योगशास्त्र है। - अ क्लोक उस शास्त्रके योगसूत्र हैं। महर्षि पतक्किने कहा है कि योगयुक्त होनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता है----

> 'स तु दीर्घकाळनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो दृद्भूमिः।' (थोग०१।१४)

'वह अभ्यास दीर्घकाल, निरन्तर श्रद्धासहित करते-करते क्रमशः दृढ्भूमिमें स्थित होता है।' उसी प्रकार जो साधक इन क्लोकोंपर निरन्तर श्रद्धासहित आचरण करता है, उसको पहले परा भक्ति प्राप्त होती है, परा भक्तिसे तस्त्रण तत्वज्ञान प्रस्फुटिंत होता है और तत्त्वज्ञान होते ही वह उस अनिर्वचनीय ब्रह्मतत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है—

येन सर्वमिदं ततम्।

(8)

अन्तमें योगिराज श्रीअरविन्दने इस क्लोक (१८।४६) की व्याख्या करते हुए जो गम्भीर निवन्ध लिखा है, वह प्रणिधान करने योग्य है। उसमें सम्पूर्ण गीताशास्त्रमें प्रति-पादित साध्य-साधनपर एक विहक्षम दृष्टिकी रेखा है—

The Gīta's philosophy of life and works is that all proceeds from the Divine Existence, the transcendent and universal spirit. All is a manifestation of the Godhead, Vasudeva, yatah pravrttirbhūtānām yen sarvamidam tatam, and to unveil the Immortal within and in the world, to dwell in unity with the soul of the universe, to rise in consciousness, knowledge, will, love, spiritual delight to oneness with the supreme Godhead, to live in the highest spiritual nature with individual and natural being delivered from shortcomings and ignorance and made a conscious instrument for the works of the divine Sakti perfection of which humanity is capable and the condition of immortality and freedom. But how is this possible when in fact we are enveloped in natural ignorance, the soul shut up prison of ego,....mastered mechanism of Nature, cut off from our hold on the reality of our own secret spiritual force? The answer is that all this natural action contains the principle of its own evolving freedom and perfec-A Godhead is seated in the heart of every man and is the Lord of this mysterious action of Nature. And although this spirit of the Universe, this One who is all, seems to be turning us on the wheels of the world

as if mounted on a machine by the force of Maya, shaping ignorance by some skilful mechanical principle. Yet is this spirit our own greatest self and it is according to the real idea, the truth of ourselves that, birth after birth, as our opened eyes will discover, we are progressively shaped by this spirit within us in its all-wise omnipotence. This machinery of ego, this tangled complexity of the three Gunas,-mind, body, life-emotion, desire, thought-interaction of pain and pleasure, sin and virtue-myself and others-is only the outward imperfect form taken by a higher spiritual Force in me which pursues the progressive self-expression of the reality and greatness I am secretly in spirit and shall overtly become in nature.

जीवन और कर्मके विषयमें गीताका सिद्धान्त यह है कि सबका प्रादुर्माव एक सर्वोपरि एवं सार्वमौम तत्वात्मक भागवत-सत्तासे है। सब कुछ भगवान् वासुदेवकी ही सावरण अभिव्यञ्जना है (यतः प्रदृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्)। अन्तःस्य एवं विश्वस्य इस अमरतत्त्वको प्रकट करना, विश्वात्माके साथ एकात्मता स्थापित करना, भगवान्के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुखमें एकता प्राप्त करना तथा भागवती शक्तिके कार्य-सम्पादनार्थ साधनभूत

एवं त्रुटियों और अज्ञानसे मुक्त सहजस्वरूप जीवके साथ उच्चतम आध्यात्मिक स्वरूपमें अवस्थित होना ही वह पूर्णल है जो मानवताके लिये अभिगम्न तथा अमरत्व और मुक्तिकी आधारशिला है; परंतु वस्तुतः स्वामाविक अज्ञानमें इमारे आवृत होते हुए, अहंकारके पिंजरेमें आत्माके बंद होते हुए, प्रकृतिसे नियन्त्रित होकर अपनी ही गुप्त आध्यात्मिक शक्तिकी सत्यतापर विश्वासके स्वामित्वसे विश्वत होते हुए यह स्थिति सम्भव कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि इस प्रकारकी प्रत्येक स्वामाविक क्रियामें उसकी अपनी मुक्ति एवं पूर्णत्वके विकास-का बीज निहित है। प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें भगवान् आसीन हैं; वे ही प्रकृतिकी इस रहस्यमयी कियाके विसु हैं। और यद्यपि यह विश्वात्मा, यह सर्वरूप मायाके द्वारा हमें यन्त्रारूढ-की भाँति संसारचक्रपर घुमाता हुआ-सा प्रतीत होता है तथापि यही परमात्मतत्त्व हमारा उच्चतम स्वरूप है, और वास्तविक तथ्यके अनुसार हमारे विषयमें जैसा कि इम जन्म-जन्मान्तरमें देखते जायँगे—सचा ज्ञान यही है कि अपने अन्तःस्य इस सर्वेश एवं सर्वशक्तिमान् आत्माके द्वारा हमारी सदा उन्नति होती जा रही है । यह अहंकारका जाल, यह मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार-सुखदु:खात्मक संवर्ष, पाप, पुण्य—में और पराये आदि त्रिगुणोंके जटिल प्रपञ्च, सभी मुझमें स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्तिके बाह्य और अपूर्ण रूपमात्र हैं। यही शक्ति मेरी उस वास्तविकता तथा महत्ताका निरन्तर अधिकाधिक विकास किया करती है जो प्रच्छन्नरूपसे मेरी आत्मामें अधिगत है और प्रकटरूपसे मेरे प्राकृतिक स्वरूपमें मूर्त होगी।

## पार्थना

(रचियता—महाकवि पं० श्रीशिवरत्नजी शुक्र, 'सिरस', साहित्यरत्न)

विद्या-बुद्धि सों सबल, ते अबल धन सों हैं, धन, धी के बली वश-माया-बल पाऊँ मैं। राजा-राग-रंग-रँगे, रंकता की शंक करें, राज्य-अंगमंग-भय-चक्रवर्ति गाऊँ मैं। सुख सों, अधिक दुख दवे दीन दुखित वे, योगी सिद्धि-हेतु भ्रमें, भ्रमी के न धाऊँ मैं। 'सिरस' सो जाचक अजाचक कियो है जिन, राम सों बड़ो है कौन ताके पास जाऊँ मैं। वासना-विषय-बीची उठतीं उतंग-बहु, परिके प्रवाह इते उत धाइयतु है। पातो नाहिं पार, परिवार-पोतहू कों पाय, हाय, दुख दूनो सगो संग लाइयतु है। करम कों कोप है करोरन कों जन्म जुरो, परतो न कम कवों, बढ़ो जाइयतु है। अमु-गुन-गान सों 'सिरस' हू सरस भयो, चंदन-सुगन्ध, निव मैं हूँ पाइयतु है।

#### सत्सङ्ग-माला

( लेखक --- श्रीमगनलाल इरिमाई व्यास )

#### [ गताइसे आगे ]

(८८) शरीर (स्थूल) तो जड है, विकारी है, नाशवान् है और आत्मा चेतनखरूप, सदा निर्विकार, नित्य और अविनाशी है; फिर यह संसारका गड़बड़झाला किसको लेकर है !--चित्तको लेकर । चींटीसे लेकर ब्रह्मातक सब शरीरोंके चित्त त्रिगुणमय होते हैं। उनमें किसीमें सत्त्वगुण अधिक, किसीमें रजोगुण अधिक और किसीमें तमोगुण अधिक होता है। पर ऐसा कोई चित्त नहीं जिसमें गुण न हो। इन तीन गुणींवाले जीवोंके कल्याणके लिये तीन श्रेयके मार्ग शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं-कर्ममार्ग, उपासनामार्ग और ज्ञानमार्ग। जिस प्रकार चित्तमें तीन गुणोंमें एक मुख्य होता है और दो गौण होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक साधकको अपने कल्याणके लिये कर्म, उपासना और ज्ञानमेंसे एकको मुख्य और दूसरे दोनोंको गौणरूपसे निश्चय करना चाहिये। इन तीनों मागाँसे सांसारिक सुख या किसी प्रकारकी कामनाकी प्राप्ति चाहनेवाला मनुष्य संसारके चक्रसे छूट नहीं सकता । परंतु निष्कामभावसे केवल भगवत्-प्राप्तिके लिये इन तीनों मार्गोंका सेवन करने-वाला साधक प्रभुको प्राप्त करता है। क्रियाका स्वरूप वही रहता है परंतु जिस आशयसे क्रिया होती है उसी हिसाबसे फल मिलता है। जो चित्त कर्म, उपासना और ज्ञानका सेवन करके जगत्के सुखकी इच्छा करता है उसे उसकी प्राप्ति होती है और जो भगवान्की इच्छा करता है, मोक्षकी इच्छा करता है उसे वह मिलता है। जैसी इच्छा वैसा फल। तब यह प्रश्न होता है कि समान परिश्रमके होते हुए भी फलमें इतना अन्तर है तो सब लोग मोक्षकी या भगवान्की इच्छा क्यों नहीं करते ? इसका कारण यह है कि जीवको इन्द्रियजनित सुत प्रत्यक्ष है, अतएव वह उसकी सहज ही इच्छा करता है। भोग-सुख प्रत्यक्ष है, परंतु वह परिणाममें दुःखरूप है, यह बात जैसे-जैसे विचारद्वारा मनुष्यकी समझमें आती है वेसे-ही-वेसे उसके प्रति उसे अरुचि हो जाती है। जबतक इन्द्रियोंके भोगोंमें रुचि है और रस मिळता है तबतक मनकी इच्छाएँ दूर नहीं होतीं । मोगकी इच्छासे ही चित्त एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता है, अनेकों कमोंको करता है और उनसे दुःख, क्लेश और चिन्ता आदि मोगता है । अपने व्यक्तिगत अनुभव, विचार और सत्सङ्गके

विना चित्त भोगकी इच्छाओंको नहीं छोड़ता। भगवान्की शरण छेनेसे, भगवान्की भक्ति करनेसे, संतजनोंके सहवास- से और विचारसे भोगनेकी इच्छा धीरे-धीर शान्त होती है। इसिंछये भाई शान्तिसे, धीरजसे छगे रहो। चित्तमेंसे इच्छामात्रका नाश हुए बिना जन्म-मरणके चक्करसे जीव नहीं छूट सकता।

(८९) चित्त जिसकी ठाळसा करता है उसे पाता है। जगत्में दो हैं—एक मोग-पदार्थ और दूसरे मगवान्। चित्त मोगका चिन्तन करता है तो मोग मिळता है। मगवान्-का चिन्तन करता है तो मगवान् मिळते हैं। चित्त मोगका या मगवान्का चिन्तन क्यों करता है है इसका उत्तर यह है कि शाश्वत सुखके छिये, अखण्ड आनन्दके छिये। जो सुख या आनन्द अखण्ड नहीं है, बित्क परिणाममें अम, क्रेश, मय, चिन्ता और दुःख प्रदान करता है उसको उसी प्रकार ठीक-ठीक जान छेनेपर चित्त उसकी इच्छा नहीं करता। जगत्के अनेकों संस्कार चित्तको मुळावेमें डाळते हैं, उनसे कमी चित्तमें मोगकी इच्छा जाग्रत् होती है, और फिर मोगके प्रति इच्छाका अमाव होकर मगवान्की इच्छा जाग उठती है। इस प्रकार चित्तका गड़बड़-घोटाळा चळा ही करता है। चित्तका यह भ्रम चिरकाळसे हैं, इसिछये यह सहज ही दूर नहीं होता।

चित्त एक बार सोचता है कि मोगकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, मोगका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये, केवल भगवान्की ही चाह करनी चाहिये। इस प्रयक्षमें उसकी परीक्षाएँ होती हैं। उसके सामने अनेकों मोग आकर खड़े हो जाते हैं। उसीकी इन्द्रियाँ उनको भोगनेके लिये उसे लल्ज्वाती हैं। इस अवस्थामें यदि उसकी बुद्धि परिपक्त नहीं हुई होती हैतो दीर्घकाल हठपूर्वक मोगमेंसे कचि हटाकर मगवान्में कचि रखनेवाला मन भगवान्को छोड़कर मोगमें फँस जाता है। और एक बार मोगमें पड़ा हुआ मन सहज ही नहीं निकलता। तपस्वी विश्वामित्र तथा दूसरे अनेकों तपस्वी जिन्होंने मोगमात्रका त्याग कर दिया था, सहज ही मोगमें फँस गये। इठपूर्वक मोगसे हटाया हुआ मन मोगके लिये प्रबल आकर्षण होनेपर तरंत ही उसमें फँस जाता है।

अतएव भोगका त्याग करनेके लिये भगवान्की शरण लेनी चाहिये । भगवान्की प्राप्ति करनेके लिये और भोगकी इच्छाका त्याग करनेके लिये जो भगवान्की शरण लेते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसी कारण भगवानका भक्त भोगका सहज ही त्याग करके आसानीसे भगवानको पा लेता है। क्योंकि भक्तका चित्त भोगका त्याग करनेके लिये अपने बलका भरोसा नहीं करता । विक उन भगवानका वल ही उसका आधार होता है कि जिसका वल अपार है। और जो भगवान्की शरण न लेनेवाले हठयोगी, विचारशील तथा अन्यान्य साधक चित्तकी भोगेच्छाको छुड़ानेकी चेष्टा करते हैं, वे अपने ही अल्प बलका भरोसा करते हैं, और इसी कारण उनकी चेष्टा निष्फळ हो जानेकी अधिक सम्भावना होती है। इसलिये मोश्वकी कामना करनेवालोंको चाहिये कि भगवान् जो सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सबके आधार, दयाछ और भक्तवत्सल हैं, उनकी शरण लेकर उनकी ही प्रार्थना करके, उन्हींकी दयाके द्वारा मुक्ति पानेके छिये प्रयत्न करे।

(९०) शरीरमें चित्त है । चित्तके द्वारा ही जीव मुख-दु:खका अनुभव करता है, चित्त ही इच्छाएँ करता है । क्लेश, भय, चिन्ता, क्रोध, लोभ, द्वेष सबका करनेवाला चित्त ही है। इन सभी चित्तके भावोंका समावेश दोमें होता है कामना और घवराहट । कामना और धवराहटसे चित्त अपनी जगहको छोड़कर इधर-उधर भटकता है। चित्तका आश्रय आत्मा है। आत्मा नित्यः अविकारीः अविनाशीः अनादि और आनन्दस्वरूप है। यदि चित्त शुद्ध आत्माके आश्रयमें रहे तो उसको शान्त, मुखस्वरूप और आनन्दस्वरूपका अनुभव हो। परंतु उसमें कामना और घवराहट जायत् होती है, इससे वह आत्माके आश्रयको छोड़कर जगत्की ओर दौड़-धृप करता है, और इसीसे अपार दु:खका अनुमव करता है। जवतक आत्माके आश्रयमें रहता है तवतक अखण्ड सुख रहता है, और उसको त्याग करनेसे अपार दुःख होता है, इसिंख्ये यह विचारना चाहिये कि ऐसा होते हुए भी कारण क्या है जो चित्त आत्माका आश्रय त्यागकर जगत्की ओर भटकता है। चित्तमें किसकी कामना जायत् होती है ? किससे जाप्रत् होती है ? इस चित्तमें संस्कार भरे हैं और वे संस्कार सङ्गमे प्रविष्ट हुए, हैं। चित्तको कामना तो सुखकी ही है। परंतु यह सुख किससे किस प्रकार मिलेगा, इसका निर्णंय उसमें दृसरोंको देखने, सुनने, जानने

और अनुभव करनेसे प्रविष्ट हुए संस्कार करते हैं। स्त्रीसे सख मिलेगा, धनसे सुख मिलेगा, विद्यासे सुख मिलेगा, भोगसे सुख मिलेगा, यशसे मुख मिलेगा, राज्यसे मुख मिलेगा, ऐश्वर्यसे सुख मिलेगा, खर्गसे सुख मिलेगा, लोक-परलोक या उनके आधिपत्यसे सुख मिलेगा, ऐसे अनेकों संस्कार चित्तमें सङ्ग-के द्वारा घुसे हुए हैं। वे संस्कार चित्तको आत्मासे विमुख करके उन-उन इच्छाओंके लिये प्रयत्न करनेकी प्रेरणा करते हैं। और इच्छा पूरी करनेके लिये आत्मासे दूर होकर उसने जैसे ही इच्छा पूरी की कि तुरंत चित्त आत्माके आश्रयमें आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सुख तो आत्मामें ही है। इसी कारण आत्माके आश्रयमें आते ही उसे सुखका अनुभव होता है। इस-प्रकार आत्माके आश्रयसे इच्छित वस्तु मिलने-से उसे सुखका अनुभव हुआ । यह सुख मिला आत्मासे ही, पर इससे चित्तने जाना कि अमुक वस्तुसे मुझे मुख मिळा है। यह विल्कुल भूल है। जिस प्रकार राजाके द्वारा किसी कामके लिये मेजा हुआ नौकर काम पूरा करके राजाके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार चित्त किसी वाञ्छितसे सुख प्राप्त करनेके लिये वाञ्छितको प्राप्त करके आत्माके पास हाजिर हो जाता है।

आत्मासे दूर गया चित्त जबतक आत्मासे विमुख रहता है तबतक अम, क्लेश, दुःख, चिन्ता, भय तथा ऐसे अनेकों प्रकारके कहे जानेवाले दुःखोंका अनुमव करता है। जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड्डीको चवाते समय अपने ही दाँतों-से निकले हुए रक्तको हड्डीमेंसे निकला हुआ मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार जगत्के भोग्य-पदार्थोंको प्राप्त कर शान्त होनेसे आत्मामें अनुभव होनेवाले सुखको चित्त ऐसा मान लेता है कियह सुख भोगसे मिला है, अमुक भोगसे सुख मिलेगा । इस प्रकार पूर्वेस ही कल्पना करके जो उसके लिये यत करता है, उसीको उस भोगसे सुखका अनुभव होता है, दूसरेको नहीं । कामनासे चित्त आत्मासे विमुख हो जाता है | ज्ञानीका यह लक्षण है कि सुखके लिये उसका चित्त आत्मा-को छोड़कर दूसरे किसीका आश्रय नहीं लेता। सुखके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता । जिसे अखण्ड आनन्द कहते हैं। वह तो आत्मामें ही है। अतएव उसके लिये वह किसी और-का आश्रय नहीं लेता । इसीलिये अखण्ड आनन्दकी इच्छा करनेवालेको चाहिये कि सुखके लिये कामनामात्रका त्याग कर दे । जो कामनाओंका कमी सेवन नहीं करता, वह नित्य आनन्दित रह सकता है। घबराहट भी चित्तको आत्मारी

विमुख कराती है। अथवा कह सकते हैं कि आत्मासे विमुख
चित्त घवड़ाता है और दुखी होता है। अतएव कमी
घवड़ाना नहीं चाहिये। परंतु घवड़ाहट किससे होती है १
कामनाके भङ्ग होनेसे। चित्तने यह कामना कर रक्खी है
कि जगत्के प्राणी और पदार्थोंसे मुख होगा। और इस
कामनाकी पूर्तिमें जब विम्न पड़ता है तब उसे घवड़ाहट होती
है। अतएव उचित तो यह है कि मनकी समस्त कामनाओंका
त्याग करे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'तो क्या कुछ भी
न करे १ विना कुछ किये कैसे बैठा रहा जा सकता है ११
उत्तर यह है कि ऐसी वात नहीं है। अपने शरीरकी प्रकृतिके
अनुसार सारे काम—अर्थात् जो कर्तव्य-कर्म हों वे सब
करने चाहिये। परंतु सुखकी आशासे नहीं। यह तो निश्चय
कर ही लेना चाहिये कि सुख जगत्के किसी भी पदार्थमें नहीं
है। वह तो केवल आत्मामें ही है। वह आत्मा मुझसे
अमिन है और उसका अनुभव शान्त चित्तसे होता है।

तव चित्तको कामना छोडकर और बिना घवडाहटके सुखके लिये नहीं, बल्कि कर्तव्यके लिये जो करना हो, उसे करना चाहिये। शर्त एक ही है कि जो कुछ करो बिना घवड़ाये करो । जो कुछ करो बिना सुखकी कामनाके करो । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'मोक्षके लिये यत्न किया जाय या नहीं ? भगवत्प्राप्तिके लिये यत्न किया जाय या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि मोक्ष या भगवत्प्राप्तिके लिये यत्न करना तो मानव-जीवनका प्रधान कर्तव्य ही है; परंतु यह समझना चाहिये कि सबका आत्मा ही तो भगवान है। और वह नित्य प्राप्त है। अपना सचा खरूप है। प्रयत्न इतना ही करना है कि मन शान्त रहे। चित्त समाहित रहे। क्रिया चाहे जो करे परंतु शान्त चित्तसे करे, इसका नाम योग है। इस योगके अम्यासीका लक्ष्य सदा चित्तकी ओर रहता है। जिसका चित्त सदा शान्त है वह सदा सुखी है। कोई पूछ सकता है कि 'वह क्या भोग भोगता है-खाता पीता है ?' हाँ, वह सब कुछ करता है पर शान्त चित्तसे । अधीर होकर नहीं, लोखपता या आसक्तिसे नहीं। सुख प्राप्त करनेकी बुद्धिसे नहीं । भोगमें सुख नहीं है । पर सुखका अनुभव तो आत्मामें शान्त समाहित चित्तसे होता है। ऐसा पका निश्चय होना चाहिये । कैसा भी प्रसङ्ग आवे और कुछ भी किया जाय, रार्त एक ही है कि शान्त चित्तसे किया जाय। आत्माकी छायामें 'रहकर किया जाय । विकारहीन चित्तके द्वारा किया जाय। मुँहपर विकार न आने पावे, इस प्रकार

किया जाय । अनेक जन्मोंके द्वारा प्राप्त की जानेवाली वस्तु यही है ।

( ९१ ) चित्तको भगवान्में जोड्नेका नाम योग है। यहाँ जो कुछ है सब परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। परमात्मा सर्वत्र अव्यक्तरूपमें व्यापक, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, अविनाशी, अनादि आदि गुणींवाले हैं, उनको भजकर मैं उन्हें प्राप्त कलँगा। वे मेरे सर्वस्व हैं, मुझे वे तारेंगे—इस मावनासे चित्तको भगवद्गक्तिसे भगवान्में जोड़नेका नाम योग है। चित्त जिसके लिये उत्सुक होता है उसे पाता है । इस प्रकार चित्त भगवान्-के लिये उत्सुक होकर मगवान्में लीन हो जाता है। और आत्मा तो परमात्मस्वरूप यानी भगवंत्वरूप है ही, इसलिये कह सकते हैं कि चित्त आंत्मामें लीन हो जाता है। इस मार्गके साधकका जब चित्त व्याकुल होता है या उसे कोई इच्छा होती है तब उसके लिये वह अपने उपास्य भगवानकी शरण लेता है। और परमात्मा तो कल्पतक है। उसका आश्रय लेकर जो इच्छा करता है वह पाता है। अतएव इस प्रकार भक्तियोगवाला अस्त-व्यस्त होकर काम करता हुआ भी आखिर भगवान्को प्राप्त करता है। दूधरा सांख्योंका मार्ग है। भक्तियोगमें भाव और श्रद्धा प्रधान होती है, तो सांख्यमें विचार और वैराग्यकी प्रधानता है। जिसमें माव और श्रद्धाकी अधिकता हो, उसे भक्तिमार्ग ग्रहण करना चाहिये। जिसका वैराग्य अभी कचा है और भोगसे रस मिलता हो उसके लिये भक्तिमार्ग उचित है। भक्तिमार्गका फल विचार और वैराग्य है। इसलिये सांख्यमार्गवालेको भी, जब वह बीचमें कहीं आ पड़े तो, भक्तिका सेवन करते रहना चाहिये । सांख्यमार्गवालेको जान पड़ता है कि यहं शरीर मैं नहीं हूँ। यदि मैं शरीर होता तो इसके मुर्दा होनेपर भी इसे व्यक्तित्व मिळता। परंत तब तो सभी कहते हैं कि मुर्देको जला डालो, इसमें रहनेवाला चला गया। अतएव यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ । उसी प्रकार इन्द्रिय, मन और बुद्धि भी मैं नहीं हूँ । भूले हुए मनको मैं उलाइना देता हूँ बुद्धिको मैं जानता हूँ, मैं जिसको जानता हूँ वह मैं नहीं हूँ । इस प्रकार चित्तसे विचार करते हुए और शास्त्रके अभ्यास तथा सत्संगसे में कौन हूँ, इसका सूक्ष्म बुद्धिद्वारा विचार करनेपर ज्ञात होता है कि मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, परमात्मखरूप, शुद्ध चेतन-खरूप हूँ।

भक्तियोगमें भक्त भगवान्के सिवा दूसरे किसीकी भी इच्छा न करे, इससे उसका चित्त निष्काम बनता है। और

जो विष्न या कठिनाई आती है उसको दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करता है, अथवा भगवान्ने इसमें भी मेरा हित समझा होगा, नहीं तो ये नहीं आते—ऐसा समझकर आनन्दसे उनका सहन करता है। इस प्रकार भक्त कामना और घबड़ाहट दोनोंका त्याग करके चित्तको मगवान्में जोड़ देता है। सांख्यनादी भीं आत्मा हूँ, असङ्ग हूँ, चित्त नहीं हूँ, मुझे भोग या मोक्षकी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं नित्य मुक्त हूँ,—इस ज्ञानके वलसे चित्तमें होनेवाली इच्छाओंका शमन करता है। वह चित्तसे कहता है, 'तू मेरे लिये कोई इच्छा न कर । मैं मोक्ता नहीं हूँ । इसी तरह नित्य मुक्त होनेके कारण मुझे मोक्षकी भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार कामना-का त्याग करता है । और धवड़ाहटका त्याग इस प्रकार करता है कि 'देहका दण्ड देहको भोगना चाहिये। चित्तने जो कुछ पहले किया है उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं-हँस करके भोगे या रोकर भोगे, भोगना तो पड़ेगा ही। इसिक्टिये शान्तिसे भोगना चाहिये। इस प्रकार ज्ञानमार्ग-वाला कामना और घवडाइट दोनोंका त्याग करता है। भक्त और ज्ञानी दोनोंके मन्द और मध्यम प्रारम्भ नष्ट हो जाते हैं, और तीव प्रारब्ध रहता है। उसका भोग दोनोंको ही करना पड़ता है। इस प्रकार दोनोंके चित्त अनेकों प्रयत्न करते हुए अन्तमें परम पदमें लीन हो जाते हैं। चित्तका सदाके छिये परमात्मामें लीन होनेका नाम मुक्ति है, और चित्तका भोगके लिये एक शरीरमें वृसरे शरीरमें भटकनेका नाम जन्म-मरणरूपी संसार है। अब तुम्हें जो रुचे वही मार्ग ग्रहण करो।

(९२) यह जो सारी अनन्त सृष्टि दिखलायी दे रही है, सो आत्मा-परमात्मारूपी करपश्चक्षके नीचे रहकर चित्तके सङ्करपसे ही तो उत्पन्न हुई हैन १ अनेकों जीवोंकी करपनासे यह सृष्टि खड़ी है। कोई जीव छोटे हैं, कोई बड़े हैं। कोई ब्रह्मा आदि देवता कहलाता है, तो कोई असुर कहलाता है। सब देहघारी हैं। सबके चित्त हैं। एकाप्र-चित्त जो सङ्करप करता है, वह प्रत्यक्ष होता है (आत्माकी छायामें रहनेके कारण)। तपके विना कोई सङ्करप नहीं फल्ता। तप करनेपर जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति होती है। इच्छाके हिसाबसे तप करना पड़ता है। इसीलिये जो इच्छा सहज होती है, वह शीघ्र फल्ति होती है, और कोई काल्क्रमसे फल्ती है। तपका अर्थ है इन्द्रियोंका निग्रह। चित्तको, इन्द्रियोंको जगत्की ओरसे खींचकर परमात्माकी ओर लगानेका नाम 'तप' है। और चित्त जमी परमात्मामें

लीन हुआ कि सक्कल्य फिलत हुआ। जिस प्रकार बारूद-सानेमें आगका स्पर्श होते ही वह मड़क उठता है, उसी प्रकार चित्तमें रहनेवाली इच्छा, चित्तके भगवान्में लगते ही फिलत हो उठती है, परंतु भोगकी इच्छा चित्तको सहज ही भगवान्में लगने नहीं देती। इसलिये भोगकी इच्छाकी अपेक्षा मोक्षकी इच्छा शीघ्र फलती है। परन्तु चिरकालके संस्कारके कारण भोगकी इच्छाको निकाल डालना कठिन लगता है। तुम दो ही काम करो—चित्तमें कामना न जागे और चित्त घवड़ाये नहीं। इस अम्यासको कमर कसकर करो। परंतु ऐसा करते समय चित्त कभी बेकार न बैठने पाये, इसलिये उसको या तो भगवान्का नाम जपना सौंपो—बेकार होते ही भगवान्का नाम रटे—या मैं आत्म-स्वरूप हूँ, इसका चिन्तन करे।

( ९३ ) चित्तमें प्राण और वासना दोनों हैं । और वह त्रिगुणात्मक है। निष्काम भक्ति करनेपर ज्ञानके उदयके साथ वासना पतली होकर नष्ट हो जाती है। चित्तमें जो प्राण है। उसमें क्रियाशक्ति भरी है। यह क्रियाशक्ति बिना कर्म किये नहीं रह सकती । अतएव भक्तियोगका साधक हो या ज्ञानमार्गका अम्यासी हो, दोनोंको ही हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । अपने प्राणकी किया-शक्तिके अनुसार निष्काम भावसे कर्म करना चाहिये। यह प्राणमें रहनेवाली क्रिया-शक्ति भी त्रिगुणात्मिका होती है और सबकी एक-सी नहीं होती । अतएव जिसके प्राणमें जैसी क्रिया-शक्ति हो उसीके अनुसार ही उसे कर्म करना चाहिये। परंतु दूसरोंको देखकर उनके हिसाबसे कर्म नहीं करना चाहिये । गीतामें जो कहा है कि 'परघमों भयावहः' उसका यही अमिप्राय है। सूक्ष्म प्राणकी क्रिया-शक्तिके मुख्य गुणोंके आधार चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र । उनके कर्म भी गीतामें कहे गये हैं, उसके अनुसार ही कर्म करना उत्तम है । ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्र मारतवर्षमें ही हों, ऐसी बात नहीं है। ये तो सारे जगत्में हैं। सृष्टि त्रिगुणात्मिका होनेके कारण, जिसमें सत्त्वगुण प्रधान हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिये । और इसी प्रकार दूसरे गुणोंके अनुसार दूसरे वर्ण । कर्म किये बिना चित्त नहीं रह सकता । इसी प्रकार प्राणके भीतरकी किया-शक्ति जो प्रकृति कहळाती है उसके विरुद्ध कार्य करनेसे चित्तमें अस्वस्थता रहती है। इस समय जीव प्रकृतिके अनुसार कर्म नहीं करते। इसीसे चित्त व्यम, अमसंत्र और दुखी रहता है। पुस्तकें

पढ़कर और उनसे ज्ञान प्राप्तकर तुम निष्क्रिय मत बन जाना । भगवान्ने कहा है—'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि'। अर्थात् बिना कामके रहनेमें तुम प्रीति मत करो । शरीरको आग्रहपूर्वंक बिना क्रियाके रखनेपर मन सङ्कर्प-विकल्प करता है और उससे अनर्थ होता है। इसिंख्ये तुम अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करो और भगवान्का मजन करो ।

( ९४ ) गीता किसी सम्प्रदायका प्रन्थ नहीं है । जगत्के मनुष्यमात्रके ऊपर लागू होनेवाला ग्रन्थ है। इसमें कही हुई वातें स्वामाविक हैं। और शरीरमात्रमें रहकर किया करनेवाले चित्तका निदान ठीक-ठीक समझाकर गीताने यह बतलाया है कि चित्तको स्थायी शान्ति कैसे प्राप्त हो। गीताको सदा श्लोक और अर्थके साथ पढना चाहिये। विचारना चाहिये, उसका नियमित पाठ करना चाहिये। पाठ करनेसे मुख्य श्लोक कण्ठस्य हो जायँगे। और उन श्लोकोंका अर्थ जब चित्त फुरसतमें होगा, तब स्फुरित होगा । उसमें कहे हुए साधनके प्रति श्रद्धा होगी और उस साधनके लिये प्रयक्ष करनेमें उत्साह होगा । गीतामें बतलाये हुए साधनोंके करनेसे ही सिद्धि मिल सकती है। दूसरे अध्यायमें बतलाये हुए स्थितप्रज्ञके लक्षण, तीसरे अध्यायमें बतलाया हुआ काम-क्रोधके नाश करनेका आग्रह, बारहवें अध्यायमें बतलाये हुए मक्तके लक्षण, तेरहवें अध्यायमें बतलाये हुए ज्ञानके लक्षण, चौदहवें अध्यायमें वतलाये हुए गुणातीतके लक्षण, सोलहर्ने अध्यायमें बतलाये हुए दैनी-सम्पदाके लक्षण तथा इनके अतिरिक्त सारी गीतामें यत्र-तत्र कहे गये साधनोंको यदि साधक करें तो जरूर शान्ति प्राप्त हो । छठे अध्यायमें बतलाया हुआ चित्त-निरोधका उपाय आग्रहपूर्वक करने योग्य है। साधन किये बिना कुछ नहीं मिलता।

(१५) जगत्में जो दिखलायी दे रहे हैं, उन प्राणियों या पदार्थों हमें आनन्द मिळनेवाला नहीं है। इसपर विचार करके सबसे पहले इसे निश्चय कर लेना आवश्यक है। जिस प्रकार लकड़ीके बनाये हुए पक्के आमका रंग और रूप सब्चे आमके जैसे होता है, परंतु उसमें रस नहीं होता, उसी प्रकार जगत्के किसी भी प्राणी-पदार्थमें आनन्द नहीं है। जिस प्रकार रसकी इच्छावालेको बनावटी आमकी जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार आनन्द —अखण्ड आनन्दकी इच्छावालेको इस जगत्के प्राणी-पदार्थोंके सेवनकी जरूरत नहीं है। फिर चित्त इनकी इच्छा क्यों करता है १ इसलिये करता है कि चित्तको यह भ्रम हो गया है कि इनसे आनन्द

मिलेगा। परंतु इनके सेवनसे आनन्द मिलता नहीं। मन और इन्द्रियोंके अनुकूल विषयोंसे मन हर्ष प्राप्त करता है। परंतु वह हर्ष आनन्द नहीं है; क्योंकि वह हर्ष आगे चलकर ग्लानिमें परिणत हो जाता है। यदि भोगोंमें आनन्द होता तो भोग भोगते ही रहनेमें आनन्द-ही-आनन्द लगता। परंतु वैसा लगता नहीं। उन्टे जी ऊब जाता है। आनन्द तो आत्मामें है। चित्त उस आत्मा या परमात्मामें डुबकी मारता है तो आनन्दका अनुभव करता है, प्रसन्न होता है। और उससे हटनेका मन ही नहीं करता। चित्त दीर्घकालका संस्कार होनेके कारण इस बातको सहज ही समझता नहीं। पर सदाचार, सत्सङ्ग, भिक्त और विचारसे धीरे-धीरे समझता है। चित्त जबतक जगत्के मोगोंके लिये प्रयास करेगा, तबतक कभी उसे शान्ति मिलनेवाली नहीं।

(९६) जैसे एक व्यसनी यद्यपि जानता है कि अमुक व्यसनसे उसकी हानि होती है । अतएव उसका त्याग करना चाहिये। तथापि वह उसका त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि उसे बहुत दिनोंकी आदत पड़ी होती है। उसी प्रकार मनने भोगोंमें रस मान लिया है और उसकी आदत पड़ गयी है। इसीलिये, भोगोंमें आनन्द नहीं, बल्कि दुःख है—यह जानकर भी वह उनको त्याग नहीं सकता। आदतको निकाल डालनेके लिये सत्सङ्ग, विचार, भगवान्की अनन्य शरण और उद्यमकी विशेष आवस्यकता है। और इनका सेवन करके तथा धीरज रखनेसे घीरे-धीरे उनका त्याग हो सकता है।

(९७) कुछ लोग प्राणायाम सीखने और करनेके लिये कहते हैं, और दूसरे सब जप, ध्यान, पूजा-पाठ आदि साधनोंको गौण बतलाते हैं। कोई कान बंद करके नाद सुनने और उसका अम्यास करनेके लिये कहते हैं। कोई आँखें बंद करके अँधेरेमें जो कुछ दील पड़े उसमें हिस लगानेके लिये कहते हैं। इसके तथा इसी प्रकारके अनेकों उपायोंसे अनेक हथ्य दिखलायी देते हैं। अनेकों राग तथा बाजे सुन पड़ते हैं। तदनन्तर बहुत-सी दूसरी सिद्धियाँ आती हैं—ऐसा कहा जाता है और यह बात भी सबी है। हम ऐसे लोगोंसे पूछते हैं कि इन सबसे क्या लाम है रे—संसारमें यश कैले, सम्पत्ति मिले। इससे विशेष लाम क्या हुआ १ क्या मन मारा गया १ मगवान मिले १—उत्तर मिलता है—नहीं। ये सारे रास्ते भयक्कर हैं। सुन लेना

सहज है, ग्रुक करना सहज है, परंतु ठेठ पहुँचना कठिन है। इन सब साधनोंको करने जाकर कितने ही लोग तो रोगी हो जाते हैं, कई मर जाते हैं और कितने ही पागल हो जाते हैं। इसल्प्रिय आजकलके युगमें भूलकर भी ऐसे मार्ग नहीं ग्रहण करने चाहिये। ईश्वरके नामका जप, इष्टदेवकी प्रेमसे पूजा, उनका ध्यान, पाठ, सदाचार, सत्सङ्ग और हरिकथा तथा अपना उद्यम करते रहनेपर सहज ही मन शान्त हो जायगा तथा भगवान्की प्राप्ति हो जायगी। अतएव ल्यार, दम्भी, ठग, धूतांके वाग्-विलासके जालमें न पड़कर सर्वभावसे भगवान्की शरण लेनी चाहिये। भगवान् तुम्हारे हैं, सबके हैं। भगवान् सर्वसमर्थ हैं। भगवान् तार देंगे। भगवान्में श्रद्धा रक्षों और सदाचार तथा सत्सङ्गको कभी न भूलो।

(९८) बुढ़ापमें कुछ नहीं होता । हो सके तो अमीसे करना ग्ररू कर दो । उम्रके बढ़नेके साथ शरीरकी, मनकी तथा इन्द्रियोंकी शक्ति घट जाती है । जठराग्नि मन्द हो जाती है । कानोंसे कम सुनायी देता है । आँखोंसे कम स्क्रता है । बहुत देरतक बैठा नहीं रहा जाता । माला फेरनेमें हाथ दुखता है । उठा-बैठा नहीं जाता । शरीरमें अनेक प्रकारके रोग हो जाते हैं । इसिल्ये अमीसे जबतक कि शरीरमें, इन्द्रियोंमें और मनमें शक्ति स्पूर्ति और उत्साह मरा है, तबतक भगवानके नामका जप खूब करो, बत-नियम करनेका यही समय है । परोपकार, लोकसेवा तथा प्राणियोंके उपयोगी कार्य करनेका यही समय है । तीर्थयात्रा करनेका यही समय है । मन और इन्द्रियोंके संयमकी साधनाका यही समय है । मगवान्की मिक्त और सत्सक्तका यही समय है । सद्गुणोंके धारण करने और हद करनेका यही समय है । स्व

प्रकारके सुकृतोंके करनेका यही समय है। परलोकके पाथेयं तैयार कर लेनेका यही समय है। मुक्तिके लिये साधना करनेका यही समय है। ऐसा समय आयेगा जब आँखें अन्धी हो जायँगी, कान वहरे हो जायँगे, घरमें कोई पूछेगा नहीं, कोई कहा नहीं करेगा, भूख बहुत लगेगी पर खाया हुआ पचेगा नहीं, कोई बात करना नहीं चाहेगा, कोई पास नहीं बैठेगा, तुमसे कुछ होगा नहीं और दूसरे कहा करेंगे नहीं, कोई गिनेगा नहीं, चिढावेंगे, दिल्लगी उड़ायेंगे । परिवारके लोग तिरस्कार करेंगे, दैसा पास होगा नहीं । दान-पुण्य होगा नहीं, तप-तीर्थ होगा नहीं, मरनेके समय मल-मूत्रका ठिकाना रहेगा नहीं, होशा रहेगा नहीं, सिन्नपात हो जायगा, न बोलने योग्य बातें मुँहसे निकलेंगी, कुछ पहचानमें नहीं आयेगा, मन वेचैन हो उठेगा, कण्ठमें कफकी घरघराहट होने लगेगी। इस समय सराक्त अवस्थामें यदि भगवानकी आराधना की हुई होगी, सुकृत किये हुए होंगे, भगवान्को अपनाकर भगवान्की अनन्य शरण ग्रहण की हुई होगी, तो चौदहों लोकोंके नाथ भगवान् आकर सामने खड़े हो जायँगे और येहोशीकी हालतमें भी भगवान् अपने जनकी बाँह पकड़कर अपने धाममें ले जायँगे । इसलिये भाई ! तुम अपनी सशक्त अवस्थामें ऐसी कमर बाँघो कि (१) भगवान्का नाम-स्मरण खूब करो, (२) जब मौका छगे तभी परोपकार करते रही, दूसरोंका मला करते चलो, (३) कमी किसीकी बुराई मत करो और (४) सगे-सम्बन्धी तथा इस संसार एवं संसारके भोगों मेंसे मनको हटाकर उसे मगवान्में जोड़ते रहो । आये अवसरमें चूक जाओगे तो पछताओंगे । ऐसा समय फिर नहीं आनेका । उठो । जागते हो या सो रहे हो ? कल्याणके मार्गपर कमर कसकर डट जाओ !

-verteller-

## मनमोहनकी छिब

कानन कुंडल भाज न है सम, आनन पै वलि कोटि ससी। मृदु मंजरि मंजुल-सी तुलसी-दल-फूलन-माल हियें हुलसी॥ किंद के तट पै कल पीत-पटी, दु-पटी ति-पटी लपटी-सी लसी। पंकज-से पग पै मिन-नूपुर-की विलसी छिब नैन बसी॥ —बाबा हितदास

## उत्तररामचरितमें सीताजी

( लेखक—पं० श्रीजयशङ्करजी त्रिपाटी )

उत्तररामचरितमें श्रीसीताजीका छोकोत्तर चरित्र भारतीय नारीके जिस महत्तम आदर्शकी सृष्टि करता है, उसकी कामना ही देशकी मनुता और गौरवका प्रतीक है । भगवान् श्रीरामक साथ उनका वनमें जाना और लङ्काकी यातना ऐसे स्थलोंपर सीताजीका वह परम पावन चरित्र, जिसकी कल्पना भी आजकी नारीमें नहीं कर सकते, महत्तमताकी जिस पराकाष्ट्रापर पहुँच गया है, श्रीरामभद्रके उत्तरचिरतमें वह अलैकिकसें भी अछौिकक है । उनकी उस छोकछीछाका गान वाल्मीकि और काल्रिदासने भी किया है किंतु उसका प्रत्यक्ष दर्शन कविकुलगुरु भवभूतिके द्वारा ही हुआ है । उनके उत्तररामचिरत नाटकमें भगवान्की छोक-छीछाके साथ पति-पत्नीके जिन श्रेष्ठतम आदशाँ-की सृष्टि हुई है वह मनुकी सन्तानके मनुजत्वके लिये अति आवश्यक है।

भगवान् छङ्काविजय करके अयोध्या छोटे और समीकी अभिछाषा पूर्ण करते हुए राजिसहासनका भार उन्होंने अपने ऊपर छिया । छोकोत्तर आनन्दके साथ प्रजाके दिन बीतने छगे; सीता गर्भवती हुई जिसके कारण भविष्यकी आनन्दकल्पनामें राजकुछ इब गया और प्रजा भावी सनायतासे सम्पन्न हुई । इसी समय किसी क्षुद्र नागरिककी सीताके छङ्कानिवासकी अपवाद-कल्पना महाराजा श्रीराधवेन्द्रके कानोंतक पहुँचो । यद्यपि ऋषि, महर्षि, छोक सभी जानते थे कि सीताजीकी शुद्धता अग्निके द्वारा प्रमाणित है फिर भी यह छोकापवाद छोकवत्सछ रामके छिये चिन्तनीय हो गया । उन्होंने सीताजीके यह कहनेपर कि भी इस प्रत्युत्पन्न-दोहदावस्थामें पुनः उन पूर्व-परिचित वनोंकी सधन, गम्भीर वनराजियोंमें विहरना

चाहती हूँ, पुनः शीतल्प्तरङ्ग भगवती भागीरथीमें मज्जन करना चाहती हूँ, जंगल मेजनेका अच्छा बहाना पाकर प्रजाकी वत्सल्प्ताके लिये बड़े खेदके साथ लक्ष्मणके द्वारा सीताको निर्वासित कर दिया।

सीताको जब वन-निवासकी वास्तविकता ज्ञात हुई, तब उन्होंने इसे रामका दोष नहीं वा रामके वात्सल्य माजन प्रजागणका दोष नहीं, किंतु अपने दुर्विपाकोंका फल समझा। एक बार जब रामने बातों-ही-बातोंमें कहा या कि लोकके स्नेह, दया और सौख्यके लिये जानकी-को त्यागते हुए भी मुझेल्ब्बी नहीं, तब सीताने कहा इसीलिये तो आप रघुकुलश्रेष्ठ हैं; वह दिन सीताके सामने आ गये, आसन्तप्रसवा सीताने पुनः वनवासके दिन देखे। कितना दारुण कष्ट था, उन्होंने खूब रुदन किया और अपने माग्यको कोसा; रघुकुलवंशवर्द्धक कुश-लवको जन्म देकर माता धरतीके आश्रित हुई। इस प्रकार वनवास लेकर राममें एकात्मता रखते हुए सीताने मगवानके लोककार्योंमें उनका पूर्ण साथ दिया। पतिमें स्त्रीको वामाङ्गताका परिचय सीताके चित्रमें ही होता है।

इतना सब होनेपर भी भगवान् राममें सीताकी प्रकित्रिता थी, रामके प्रति उनमें अछौिकक पूज्यभाव थे। वे वनवास सेवन करती हुई पितके विरहकां कष्ट भोग रही थीं; किंतु इससे भी बढ़कर कष्ट उन्हें यह था कि भगवान् उनके विरहमें व्यथाका भार दो रहे होंगे; क्योंकि भगवान्का उनके प्रति जो प्रेम था उसे वे ही जानती थीं, बिना सीताके भगवान्का एक क्षण भी व्यतीत होना कठिन था।

उत्तररामचिरितके दूसरे, तीसरे अङ्कमें किवने राम और सीताके अनन्य अपार प्रेमका दर्शन कराया है। राम्बूकको दण्ड देनेके लिये भगवान् श्रीरामभद्र पूर्व-परिचित दण्डकारण्यमें पहुँचते हैं और राम्बूकको दण्ड दे चुकनेपर दण्डकवनमें जीवनकी पुरानुभूत स्मृतियाँ उनके मनमें जगने लगती हैं । सीताका स्मरण करके वे मृच्छित हो जाते हैं; क्योंकि आज सीताका दर्शन तो दूर रहा वे इस लोकमें अब जीवित भी कहाँ हैं? भगवान् रोते हुए कहते हैं —

त्रस्तैकहायनकुरङ्गविलोलदृष्टे-स्तस्याः परिस्फुरितगर्भभरालसायाः। ज्योत्स्नामयीय मृदुवालमृणालकल्पा क्रव्याद्भिरङ्गलिका नियतं विलुप्ता! (३।२८)

'हा ! भयभीत एकवर्षीय मृगशावकके समान चन्नळ आँखोंवाळी, आपन्नगर्भसे अळसायी हुई सीता, जिसे मैंने छोकापवादके भयसे वनवास दे दिया उसका मुखचन्द्रसे युक्त कोमळ कमळके नाळके समान सुन्दर शरीर अब इस संसारमें न रह गया होगा, जंगळमें जंगळी जानवरोंने खा डाळा होगा!

भगवान्ने तो यह निश्चय कर लिया था कि जंगल-के हिंसक पशुओंद्वारा सीताकी जीवन-लीला समाप्त हो चुकी होगी; किंतु वात ऐसी नहीं थी। सीताजी अभी जीवित थीं। जब उन्हें यह माल्यम हुआ कि भगवान् दण्डक वनमें शम्बूकको दण्ड देने आये हैं, तब वे उनका दर्शन करने अपनी सखी तमसाके साथ गुप्त रूपमें वहाँ पहुँचती हैं। भगवान् श्रीराम वनवास-के समयकी सीताकी प्रिय सखी वासन्तीके साथ वनकी अनुपम शोभा, पुराने निवासस्थान, क्रीडाभूमि आदि देखते हुए सीताकी विरह्वयथासे मूर्च्छित हो रहे थे, उधर तमसाके साथ रघुकुलश्रेष्ठ भगवान्को देखनेके लिये आयी हुई सीता उनकी यह दशा देखकर प्रियतम-के दु:खसे कातर होकर अचेतन अवस्थाको प्राप्त होने लगीं।

भगवान् राम 'हा ! प्रिये जानिक कासि ?' आदि

कहते हुए अपने उसी विश्वासमें निमग्न थे और उनके साथ वासन्ती भी---

#### किमभवद्विपिने हरिणीद्दशः कथय नाथ ! कथं वत मन्यसे ?

—कहकर उनके कथनके समर्थनद्वारा उन्हें और न्याकुल करती है। सीताजी भगवान्की इस दारुण अवस्था-को वासन्तीद्वारा बढ़ते हुए देखकर प्रियके दु:खसे दुखी

'त्वमेव सिंख वासन्ति दारुणा कठोरा च या एवमार्यपुत्रं प्रदीपं प्रदीपयसि ।'

--- कहकर मन-ही-मन कोसती हैं । भगवान् श्रीराम बार-बार सीताका स्मरण करके मूर्चिछत होते हैं और सीता भी उनके इस दु:खको देखकर उनसे दूनी संज्ञाहीन होती हैं। इतना सब होनेपर भी भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन सीता नहीं करतीं; क्योंकि सीताको यह डर है कि इस प्रकार करनेपर भगवानका प्रजा-धर्म कहीं नष्ट न हो जाय । इधर सीताकी पतिमें एक-निष्ठता, इचर रामका उनके प्रति असीम अनुराग-दोनोंकी विरहञ्त्रालाको दूने रूपसे प्रदीप्त कर रहा है, दोनों उस विरहत्यथामें संज्ञाहीन हो रहे हैं; किंतु प्रजा-बत्सल भगवान्का कार्य या प्रजारञ्जन और भगवान्की मनोवृत्तियोंका अनुसरण सीताके लिये अनिवार्य था। अहो ! धन्य है वह चरित्र ! उसके वलपर पत्थर पानीमें क्या ह्वामें भी तैर सकते हैं । गुप्तरूपसे खड़ी सीता भगवान्के इस दारुण कष्टमें अत्यन्त दुखी हो रही हैं; किंतु कहीं भगवानुका धर्मभङ्ग न हो । उनकी मनो-वृत्तियोंको समझकर उस भयसे सीता कष्टं सहती हैं पर प्रकट नहीं होतीं; ऐसी दारुण अवस्थामें भी प्रियके धर्मपालनमें इतना अनुराग ! अपनी स्मृतिमें प्रियको दुखी देखकर जन सीता कहती हैं---

'प्वमस्मि मन्द्रभागिनी पुनरपि आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य।' उस समय दुःखदायिनी रामकी अपराधिनी सीताके अनुरागकी पराकाष्टा होती है।

सातवें अङ्कमें जव सवका सम्मेळन होता है, विशिष्टकी धर्मपत्नी अरुन्धती पुत्र रामको आदेश देती हैं—

जगत्पते रामभद्र ! नियोजय यथा धर्म प्रियां त्वं धर्मचारिणीम् । हिरण्ययाः प्रतिकृतेः पुण्यप्रकृतिमध्वरे ॥

तब सीता मनमें कहती हैं—

'जानाति आर्यपुत्रः सीतादुःखं प्रमार्टुम् ।'

—अर्थात् कहनेकी आवश्यकता नहीं । रामके पूर्व-प्रति सीताकी कैसी अनन्य भावना है ! रामके पूर्व-चरित्रमें छङ्कामें 'सो भुज कंठ कि तब असि घोरा' की प्रतिज्ञा करनेवाळी सीताका जैसा असामान्य चरित्र प्रकट हुआ है, वैसा ही उत्तररामचरितमें असाधारण खरूप दिखायी पड़ता है।

ऐसी ही पुत्रीके पिता होकर जनकने अपनी जनकता-को धन्य माना है । चौथे अङ्कमें पुत्रीके निर्वासनसे दुखी होकर पुरवासियोंके मर्यादा-उल्लङ्कन तथा रामकी अविचारशीलताके अपराधमें राजर्षि जनकके क्रोधकी चाप या शापके द्वारा प्रज्वलन-वेला देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं और उनसे प्रजाके प्रति वात्सल्यमावकी याचना करते हैं ।

कञ्चुकी दुःख प्रकट करती हुई कहती है— 'रामभद्रस्यापि दैवदुर्नियोगः कोऽपि यत्पौरजान-पदा नाग्निशुद्धिम् अल्पकाः प्रिपचन्ते इत्यतो दारुण-मजुष्ठितम् ।'

यह सुनकर राजर्षि जनक सन्तापसे विह्वल होकर कहते हैं---

'आः कोऽयमग्निर्नाम अस्तत्पस्तिपरिशोधने ? कप्टम् ! पवंवादिना जनेन रामपरिभृता अपि वयं पुनः परिभूयामहे ।'

ंमेरी प्रसूतिका परिशोधन करनेवाला अग्नि नामका कौन है ! उसकी क्या सत्ता है । अहा कष्ट ! ऐसे कहनेवाले व्यक्तिसे रामसे अपमानित किये गये हमलोग पुन: अपमानित हुए ।' यह सुनकर अरुन्धतीने कहा— अवश्य अग्नि यह वत्सा सीताके प्रति बहुत लघुतर अक्षर हैं और एक नि:श्वास लेते हुए वोलीं—हा बत्से ! शिशुकी शिष्या वा यदसि मम तिच्छतु तथा विशुक्तेरुत्कर्षस्त्विय तु मम भक्ति जनयित । शिशुत्वं स्त्रणं वा भवतु नसु बन्द्यासि जगतां गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः ॥

'सीते । मेरे सम्बन्धसे तुम शिशु हो या शिष्या हो, जैसी भी हो किंतु तुम्हारे चरित्रका उल्कर्ष तुम्हें मेरेलिये बन्दनीय बना रहा है। शिशुल्व हो वा स्नीत्व हो, तुम जगत्के लिये पूज्या हो। गुण ही पूजाके स्थान होते हैं, उसमें लिङ्ग और अवस्थाका मेद नहीं होता।'

धन्य है सीताका परम पवित्र चरित्र, जिसके गुण-गानमें माता अरुन्धती भी विह्नल हैं ।

निश्चय ही भारतीय नारीके आदर्शनिरूपणमें महा-किन भवभूतिको अनन्य सफलता मिलती है । उनके द्वारा निर्दिष्ट सीताका चरित्र भारतीय नारी-समाजके लिये सिश्चत निधि है।

#### weight

करत रोष निहं काहु सन, निहं काहू सन प्रीति । तुलसी देखु विचारि किन, यह वर नरकी रीति ॥ खेदत काहू कहँ नहीं, निहं बुलाइ के लेत । माँगत काहू तें न कछु, निहं काहू कछु देत ॥ —मनोबोध

## अजामिल-उद्धार और नाम-महिमा\*

( लेखक—ब्रह्मचारी श्रीप्रमुदत्तजी महाराज)

दो०-बोले शुक-नृप ! चित चपल, काहू महँ लगि जाय। तो सोवत बैठत उठत, सब थल वही लखाय॥ चित्त अजामिलको फँस्यो, नारायन सुतमाहि। नाम नरायन प्रिय छगत, सुनत नयन भरि जाहिं॥ छ०-नारायनमह चित्त फँखो, नारायन नितदिन। सेवे प्रान समान रहै छिनह नहिं वा बिन॥ वेक्यापित यों फँखो मोहमहँ मृत्यु बिसारी। परि निरवार कराल कालकी आई बारी॥ मृत्यु समय यमिकंकरनि, पकरची पापी अजामिल । 'नारायन' मुखतें कह्यो, खेलत सुतकूँ लखि विकल ॥ सुनि नारायन नाम विष्णु-पार्षद तहँ आये। यमदूतनिकूँ पकरि गदातें मारि गिराये॥ हरिकें पूछें 'दूत कौन तुम हमें भगाओ। मोछ भाव बिनु किये तड़ातड़ मार लगाओ॥ धर्मराजके दूत हम, पापीकूँ छै जात है। करयो न इम अपराध कछु, काहे आप खिस्यात हैं'।। विष्णु पारषद कहें-- 'धरमको मरम बताओ। दंड जोग जिह नाहिं जाइ क्यों व्यरथ सताओं ।। बोले यमके दूत 'धरम जो वेद बलान्यो। है अधरम बिपरीत बेद हरि रूपहि मान्यो॥ हिंसक पापी सुरापी कूँ यमपुर छै जायँगे। नरक अगिनिमें डारिकें जाकूँ बिमल बनायँगे।। हरि-पार्षद पुनि कहें — 'दूत ! तुम कछ नहिं जानों । व्यरथ बजाओ गाल बिज्ञ अपनेकूँ मानों॥ नारायन यह कह्यो अन्तमहँ मुखतें जानें। तौ इम ताकूँ फेरि परम पावन नर मानें॥ चोर, जार, हिंसक, कुटिल, पापी चाहें होय अति। नाम उचारनतें तुरत, होइ शुद्ध पावे सुगति॥ प्रायश्चित मनु आदि पापके विविध वतावें। तिनतें झूटें पाप किन्तु जड़तें नहिं जावें॥ रहै बासना बनी फेरि हू पाप करिंगे। युनि युनि करिकें पाप नरकमहँ मनुज परिंगे॥

प्रायश्चित सब पापको, पुरुषोत्तमको नाम है।

तुम उच्चारन भर करो, फेरि नामको काम है॥

लेवें जाको नाम यादि गुन ताके आवें।

पुन्य कीर्ति भगवान नाम गुन ज्ञान करावें॥

हरि गुन मनमहँ धँसे फेरि क्यों पाप रहिंगे।

बहुतक होवें हिरन सिंहकूँ देखि भगिंगे॥

इत उत भटके जीव क्यों, करे व्यर्थके काम तू।

सब प्रपञ्चकूँ छाँदिकें, क्यों न लेइ हरि-नाम तू॥

कैसे हँ हरिनाम लेत. फल निश्चय देवे।

कैसे हूँ हरिनाम छेत, फल निश्चय देवे। चाहें मनतें छेड़ भले वेमनके छेवे॥ हरिको छैकें नाम मार्गमें आवे जावे। कृष्ण कृष्ण संकेत करें सब वस्तु मँगावे॥ मोदक घी बूरो सन्यो, दिनमें खाओ रातिमें। सब थल मीठो लगेगो, घर खाओ या पाँतिमें॥

भक्त न करें बिनोद बिषय सम्बन्ध जोरिकें।
रहें उदासी सदा जगत सम्बन्ध तोरिकें।
छै छै हरिके नाम प्रेमतें हँसें हँसावें।
राममक्त करि हँसी कृष्णकूँ चोर बतावें॥
कृष्णभक्त हँसि रामकूँ, बानर-भाळपति कहत।
बनि बैरागी राम तो, बन बनमें रोवत फिरत॥

राग अलापन हेतु रामको नाम उचारें। चाहें कहि कहि रामभक्तकूँ ताने मारें॥ राम कहत लड़ि जायँ राम कहि प्रेम जतावें। ते नर कबहूँ भूलि नरककी गैल न जावें॥ बिनु इच्छा ऊ रुईपै, चिनगारी पावक परै। जरे रुई तो अवसि ही, नाम नास अघ त्यों करै॥

गिरत परत मग चलत रपिट कीचड़ महँ जावै। अंग भंग हैं जायँ जीव हिंसकहु सतावै॥ काटे कोई आइ देहमहँ पीड़ा होवै। ज्वर को होवे बेग चेतनाकूँ नर खोवै॥ कैसेहु नर विवश हैं, हिर उच्चारन करिंगे। नाम प्रतिष्ठाके निमित, अब तिनके हिर हिरंगे॥

श्रीब्रह्मचारीजीका 'भागवत-चरित' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ छप रहा है । लगभग ८०० पृष्ठका ग्रन्थ होगा । प्रायः
 सो चित्र होंगे । मूल्य ५।) होगा । पुस्तक 'सङ्कीर्तन-भवन, श्रूसी'से प्रकाशित होगी । यह अंश उसी पुस्तकसे लिया गया है ।

निज ग्रुकक्षूँ करि प्यार नित्य गनिका पुचकारै।

मनिवनोदके निमित रामको नाम उचारै॥

स्वयं कहै हरि नाम और खगतें कहवावै।

ग्रुकमुखतें अति मधुर नाम सुनि हिय हरषावै॥

मरन समय अध सुमिरिकें, वेश्या अति व्याकुळ भई।

संत चितायो अंत हरि, नाम कह्यो हरिपुर गई॥

हरिकीर्तन वा अवन करें श्रद्धा बिनु प्रानी। निश्चय तेऊ तरें, वेद-संतनिकी बानी॥ राम विगुख लखि संत जीवपै यदि दुरि जावें। बिनु इच्छाऊ देहिं नाम तोऊ तरि जावें॥ कृष्ण नाम भव रोगकी, है अचूक ओषध सुगम। चाहें ज्यों सेवन करो, निश्चय देगी पद परम॥

संत अनुप्रह करी विमुखकूँ नाम सुनायौ।

मरथो अधम जब दूत तुरत यमपुर पहुँचायौ॥

नाम श्रवनको पुण्य सुन्यो सब सुर घबराये।

ब्रह्मछोक शिवछोक फेरि सब हरिपुर आये॥

सुनि सब हरिने अंकमहँ, प्रेम सहित वाकूँ छयो।

भवबन्धनतें मुक्त हूं, प्रभु पार्षद् वह बनि गयो ।॥

सुनिकें यमके दूत नाममहिमा हुलसाये।
पाशमुक्त सो करवा दौरि संयमनी आये॥
इत सुनि ग्रुम संबाद नामकी महिमा जानी।
निज पापनिकूँ सुमिरि अजामिल मन अति ग्लानी॥
करि पापनिकूँ यादि जो, पिलतावें दुख अति करें।
तिनके अध सन्ताप प्रभु, जानि हृदय भल सब हरें॥

बारबार घिक्कार अजामिल देवे मनकूँ।
हाय ! पापमहँ फँखो मुलायो निज द्विजपनकूँ॥
तजे पिता अरु मातु दुःख जिन साँहे सुख दीन्हों।
तजी सती निज नारि मोह वेक्यातें कीन्हों॥
करे पाप अति भयानक, करूँ न ऐसे काम अव।
विगरी मेरी बात तो, किन्तु बनाई नाम सव॥

यों करि पश्चाताप मोह ममता सब त्यागी।
वेश्या अह सुत त्यागि राग तिज मयो बिरागी॥
हरिद्वारमहँ जाइ योगको आश्रय छीन्हों।
विषयनितें मुँइ मोरि युक्तितें मन बस कीन्हों॥
इश्यवर्गतें पृथक करि, आत्मा ज्ञान स्वरूपमहँ।
फेरि अजामिल भक्तियुत, भये पारषद रूपमहँ॥

आयो दिन्य विमान निहारे पार्षद तेई।
पिहचाने ततकाल नाम दाता गुरु येई॥
पंचभूतकी देह स्थागि पार्षद बपु धारयो।
तब फिर चल्यो विमान दिन्य वैकुण्ठ सिधारयो॥
अधम अजामिल हू तस्यो, नारायन कहि पुत्रहित।
ते फिर क्यों नहिं नर तरें, लेहिं नाम जे अद्भवित॥

संयमनी-पति निकट गये यसदूत खिस्याने । बिना भावके मार पड़ी सब अंग पिराने ॥ हाथ जोरि सब कहें—'प्रभो ! तुमई जगस्वामी । या तुमतें हू अपर ईश बड़ अन्तरयामी ॥ छावत हे हम नरकमहँ, जा पापीकूँ पकरिकें । चारि पुरुष आये तहाँ, छड़वायो अति झिरकिकें ॥

शङ्ख चक्र बनमाल गदासृत सेवक किनिके।
काके हैं वे दूत कौन स्वामी हैं तिनिके॥
सबके शासक आप जीव प्राननिके हरता।
शासन सबको करें ग्रुआशुभ निरनय करता॥
इतने पै ऊ आपकी, आज्ञा उल्लंघन मई।
बिना बातके बीचमें, हमरी दुरगति हैं गई॥

नारायन है मन्त्र जंत्र वा जादू टौंना।
काहू नरने मृत्यु समय जिह नाम कहा ना'॥
सुनि नारायन नाम भयो तनु पुछकित यमको।
प्रेम मगन है करचौ ध्यान भगवत-चरनिको॥
'जल् सरिस अति बिमलबर, जो हरि नित्य नबीन हैं।
शिव विरंचि इन्द्रादि हम, तिनके नित्य अधीन हैं॥

गुद्धभागवत धरम देवता सिद्ध न जानें।
फिर नर, दानव, दैत्य ताहि कैसे पहिचानें॥
अज,शिव,नारद,जनक,किपिल,मनु,बिल,गुक,जानी।
भीष्महु, सनत्कुमार, धरम, प्रहलाद समानी॥
जानि भागवत धरमकूँ, परम भागवत ये भये।
अन्य भक्त हु भक्तितें, नाम लिये हरिपुर गयें।

दूत कहें—'अब, नाथ! नियम हमकूँ बतलावें। जाइँ न किनके पास पकरि किनकूँ हम छावें'॥ धरमराज तब कहें 'नाम हिर जे न उचारें। चितमें कबहूँ चरनकमल हिरके निहं धारें॥ नहीं नवें सिर कृष्णकूँ, हरिचयातें जे विसुख। छाओ तिनकूँ पकरिकें, आइ उठावें नरक दुख॥ नाम गान सम जगत माहि साधन नहिं दूजो।
करो यज्ञ अत दान भछे प्रेतनिकूँ पूजो॥
नाम उचारत तुरत मिंछनता मनकी जावै।
माया मोह नसाय प्रेम प्रभुको हिय आवै॥
नामकीरतन जे करहिं, जाउ न तिनके ढिंग कबहुँ।
पहिछे पापी रहे वे, आवें मम गृह नहिं तवहँ॥

कृष्ण कीरतन गुन गौरव जे गान करहिं नर । वे कवहूँ नहिं भूलि निहारें नीरस सस घर॥ सब पापनिको एक प्राइचित सुनिनि बखानों। होयँ नामके रसिक उनहिं मेरो गुरु मानों।॥ यम आज्ञा दूतिन सुनी, शिरोधार्य सबने करी।
हरिकीर्तन करिकें चले, सब मिलि बोली जय हरी॥
सो०-ता दिनतें मम दूत, नाम सुनत भिग जात झट।
होत नामतें पूत, वा दिनतें निश्चय भयो॥
छ०-पुन्य अजामिल चरित महापापी हू गाथें।
गाइ हियेमहँ घरें पाप पुनि चित्त न लावें॥
तिनके पाप पहाड़ भस्म सबरे ह्वे जावें।
जीवत सब सुख लहें अन्जमहँ प्रभुपद पावें॥
अरथबाद याकूँ कहें, ते नर कोरे रहिंगे।
जीवत जग निन्दा लहें, मिर नरकनिमहँ परिंगे॥

## सत्यमेव जयते नाचतम्

(31814-8)

( लेखक-पं० श्रीरधुवर मिट्टूलालजी शास्त्री, एम्० ए०, विद्याभूपण )

'सत्यमेव जयते नानृतम्' यह वाक्य स्वतन्त्र भारतका स्मारकस्त्र (Motto) है। इसका अर्थ यह है कि सत्यवादी पक्ष ही जीतता है, झूठा नहीं। यह वाक्य अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्में आया है। इस प्रकरणके दो मन्त्र ये हैं—

सत्येन छभ्यस्तपसा होष आत्मा
सम्यग्दानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तःशारीरे न्योतिर्मयो हि शुश्रो
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥
सत्यमेव जयते नानृतं
सत्येन पन्था विततो देवयानः ।
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्यासकामा
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥

उपनिषदोंका विषय तो है आत्माका वर्णन । अतः अन्य प्रायिक्किक विषय जो आत्माकी गुत्थी गुलझानेके लिये आख्यायिकादिके रूपमें समाविष्ट किये गये हैं वे अर्थवाद-वाक्य हैं जिनका तात्पर्थ उस-उस विषयकी स्तृति वा निन्दाके द्वारा मुख्य विषयकी सङ्गतिमें होता है । इनमेंसे प्रथम मन्त्रमें तो आत्माकी उपलब्धि करानेवाले चार मुख्य निवृत्तिप्रधान साधनोंकी स्तृति की गयी है और द्वितीयमें उन चारोंमें भी प्रधान सत्यकी । द्यारिके भीतर यह प्रकाशमय और शुद्ध आत्मा, जिसको वे सन्यासी देखा करते हैं जिनके चित्तके कोधादि मल क्षीण हो गये हैं, नित्य सत्यके सेवनसे (अर्थात्

अन्त=मिथ्याभापणके त्यागसे) नित्य तपसे (अर्थात् मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताके अभ्याससे) सतत सम्यग्-ज्ञान से(अर्थात् अपिएक ज्ञानावस्थावाले वाक्यार्थज्ञानरूप यथार्थ आत्मदर्शनसे) और अखण्ड ब्रह्मचर्यके पालनसे प्राप्त होता है। इन साधनोंका नित्य (निरन्तर) प्रयोग न करके कदाचित् उपयोग करनेवालेको आत्मप्राप्ति होना असम्मव है। सत्य ही जीतता है, झूट नहीं। कामना (नृष्णा) से रहित हुए ऋषि (तत्त्वदर्शी) लोग जिसपरसे चलते हैं वह देवयानमार्ग सत्यसे विस्तीर्ण (सतत चालू) है। वे जहाँ पहुँचते हैं वह परमार्थ-तत्त्व (ब्रह्म) सत्यका परम निधान है। अर्थात् उसका दर्शन उन्हींको होता है जो कुहक (पर-यञ्चना), माया (जो भीतर किसी अन्य रूपमें है उसे वाहर अन्य रूपमें प्रकाशन करने), शाट्य (विभवानुसार दान न करने), अहङ्कार (मिथ्याभिमान), दम्म (ढोंग रचने) और अन्त (जैसा देखा-सुना हो उससे विपरीत बोलने) से सर्वथा रहित हैं।

यद्यपि सत्य और अनृत ( झूठ ) की यह चर्चा परमार्थतत्त्वके साधनरूपसे की गयी है तथापि यह वही सत्य [ और अनृत ] है जो वाणीका विषय होनेसे परमार्थ-तत्त्वका साधन ( means to the Absolute Truth ) होता हुआ भी आपेक्षिक सत्य ( relative truth ) के रूपमें सांसारिक संस्थाओं ( मानव-समाज, न्यायालय, स्व-पर-राष्ट्र इत्यादि ) से भी सम्बन्ध रखता है । अतप्व

उक्त वाक्यका स्वतन्त्र भारतके लिये सारक-सूत्र वनाया जाना चरितार्थ और उचित है।

उपनिषदों में 'सत्य' शब्दका प्रयोग दो अथों में मिलता है—एक तो साध्य (उपेय ब्रह्म ) रूप और द्वितीय साधन (उपाय ) रूप । प्रथम वाणीका विषय नहीं है और द्वितीय वाणीका विषय है । ब्रह्मके खरूपलक्षणके प्रसिद्ध वाक्य 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्द-व्रह्मी प्रथमानुवाक ) में आया हुआ 'सत्य' शब्द तो प्रथम अर्थ (परमार्थरूप सत्य Absolute Truth ) का उदाहरण है और (तै॰ शिक्षाध्याय प्रथमवल्लीके एकादश अनुवाकके ) 'सत्यं वद' 'सत्याक प्रमदितन्यम्' वाक्योंका 'सत्य' शब्द द्वितीयार्थ (आपेक्षिक सत्य relative truth ) का वाचक है । प्रथमार्थके स्वक कुछ खल ये हैं—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।
( ईश० १५; ब्रहदारण्यक० ५ । १५ )

सत्य (आदित्यमण्डलस्य ब्रह्म) का मुख (द्वार) ज्योतिर्मय दक्कनसे आच्छादित है। 'तदेतत्सत्यम्' (सुण्ड॰ २।१।१; २।२।२; ३।२।११) परिवद्याका विषय यह अक्षरपुरुष परमार्थसत्य (Absolute Truth) है। एतद्विच सभी कुछ अविद्याका विषय होनेसे अनृत है। जो अपरिविद्याका विषय है वह कर्मफल आपेक्षिक सत्य (relative truth) है।

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म-विद्याम्। ( मुण्डस॰ १।२।१३)

'सत्य' शब्दकी निक्कि छान्दोग्योपनिषद् (८।३।५)
में इस प्रकारसे की गयी है कि ये तीन अक्षर 'स—ती—यम'
हैं। 'स' अमर है, 'ती' मरणशील है और 'यम' दोनों
अक्षरोंको नियमित करता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।५)
में 'सत्य ब्रह्म है जिसकी देव उपासना करते हैं' यह बतलाकर
'सत्य' इसी उक्त निक्किका अर्थ यों किया गया है कि 'स'
और 'यम' तो सत्य हैं, मध्यका अक्षर 'ती' अन्नत है, सो

यह अनृत दोनों ओरसे सत्यसे जकड़ा (दवा) हुआ है, अतः अनृतकी मात्रा सत्यकी अपेक्षा इलकी पड़नेसे सत्यका ही पलड़ा भारी रहता है।

बृहदारण्यक (५।४) में सत्यको ब्रह्म कहा है। नारायणोपिनिषद् (६८) में 'ॐ तत्सत्यम्' उस ब्रह्मको सत्य कहा है। तैतिरीयोपिनिषद् (१।६।२) में ब्रह्मको सत्यात्म (सत्यस्वरूप) कहा है।

आपेक्षिक सत्यके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग उपनिषदींमें इससे कहीं अधिक खलोंमें मिलता है। उनमेंसे दिग्दर्शन-मात्र कुछ यहाँ दिखलाये जाते हैं—

मुण्डकोपनिषद्के पूर्वोक्त पूर्ण मन्त्रोंके अतिरिक्त 'अन्नात्प्राणो मनः सत्यम्' (१।१।८) में 'सत्य' का वाच्य ५ भूत हैं। पुनः (१।२,।१ में ) 'तदेतत्सत्यम्' वाक्यका 'सत्य' अवितथ ( झूठके विपरीत ) के साधारण अर्थमें आया है । तेतिरीयोपनिषद्के प्रारम्भमें 'ऋतं वदिप्यामि । सत्यं वदिष्यामिं के भाष्यमें भगवान् श्रीशङ्कर-स्वामीने 'ऋत' का 'यथाशास्त्र यथाकर्तव्य बुद्धिमें सुपरिनिश्चित अर्थ' और 'सत्य' का 'वही जब वाणी और शारीरिकी कियामें उतरता हैं ऐसा अर्थ किया है। वेदोंमें 'ऋत' शब्द बहुत आता है। इसका अर्थ पाश्चात्य विद्वानोंने 'नियम' (law) किया है। परंतु 'अनृत' जो 'ऋत' का उलटा है जब प्रायः झउका ही अर्थ देता है तो 'ऋत' भी 'सत्य' का ही पर्यायविशेष होना चाहिये । 'ऋत' का आचार्य श्रीशङ्कर स्वामिकृत अर्थ ही युक्तिक्षम है; क्योंकि 'ऋत' भी उसी गमनार्थक 'ऋ' धातुसे बना है जिससे 'ऋषि' बना है अर्थात् जिसके दृदयमें वेदमन्त्र जायें (वा प्रकट हों )। सत्यका ही बुद्धिमें निश्चित (Subjective) पूर्वरूप 'ऋत' है, वही वाणी और शरीरदारा निष्पन ( objective ) होकर 'सत्य' कहळाता है। अतः बुद्धिमें आया हुआ और बाहर प्रकट होनेसे पूर्वकी अवस्थावाळा सत्य ही 'ऋत' है।

केनोपनिषद् (४ । ८) में 'सत्य' तप, दम और कर्मों के साथ उसी प्रकार ब्रह्मप्राप्तिका उपाय (साधन) बतलाया गया है जैसे मुण्डकोपनिषद्में 'सत्य' तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्यके साथ। यहाँ आचार्यपाद श्रीशङ्कर स्वामीने पद-भाष्यमें कहा है कि 'सत्य' वाणी, मन और शरीर तीनों का माया-कुटिल्तासे रहित होना है। और इन दोनों स्थलों के भाष्यमें प्रशोपनिषद्के प्रथम प्रश्नके अन्तका—

'……न येषु जिह्ममनृतं न माया च'

अर्थात् जिन [ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और मिक्षुओं (संन्यासियों)] में [तप, ब्रह्मचर्य और सत्य (अट्रत-वर्जन=झ्ट्रसे परहेज) प्रतिष्ठित (स्वभाव-सिद्ध) हो गया है और अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवाले ग्रह्स्थोंकी-सी] कुटिल्ता, अट्रत और माया (मिध्याचार अर्थात् बाहरसे अपनेको अन्यथा प्रकाशित करके उससे अन्यथा कार्य करना) नहीं है [क्योंकि इसके लिये कोई कारण ही नहीं रह गया है] उन्हींको यह शुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है—यह वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है।

ये ही साधन ऋत, सत्य, तप, दम, दाम इत्यादि नामोंसे तैसिरीयोपनिषद् (१।९) में वर्णित हुए हैं। स्वेताश्वतरोप-निषद् (१।१५) में भी—

'एवमात्मात्मिन गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपस्यित'

अर्थात् इस प्रकार यह आत्मा शरीरके भीतर उसे प्राप्त होता है जो सत्य और तप [ आदि साधनों ] से इसे दूँढ़ता है—ऐसा कहकर सत्य-प्रधान इन्हीं साधनोंका महत्त्व प्रदर्शित हुआ है ।

इन साधनोंके द्वारा समस्त दृश्यमान जगत्में समानरूपसे व्याप्त एकमात्र सत्य ब्रह्म या आत्माकी प्राप्ति जिस उपायसे होती है वह अष्टाङ्मयोग पातञ्जलयोगदर्शनमें उपवर्णित है। इस योगके—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ अङ्ग हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच 'यम' और शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान—ये ५ 'नियम' आधार-शिला हैं जिनके अभावमें अपरकी उठायी हुई योगकी दीवारें और छतें टिक ही नहीं सकती हैं।

'यमों' वाले सूत्र (२।३०) पर व्यास-माप्यमें कहा
गया है कि सर्वथा सर्वदा समस्त प्राणियोंसे अनिमद्रोहका
नाम 'अहिंसा' है। आगेवाले यमों और नियमोंका मूल यही
है। इसीकी साधना पूरी करनेके अभिप्रायसे और इसीका
प्रतिपादन करनेके लिये उनका प्रतिपादन किया गया है।
यदि उनका अनुष्ठान न किया जाय तो अहिंसा
असत्यादिकोंसे मिलन रह जायगी। अतः उसी (अहिंसा)
का रूप उज्ज्वल करनेके लिये इन सबका प्रहण किया है।
कहा भी है—'जैसे-जैसे यह ब्राह्मण (अर्थात् ब्रह्मप्राप्तिका
अभ्यासी) बहुतसे [सत्यादि] व्रतों (यम-नियमों)को
प्रहण करता जाता है वैसे-वैसे (उसी अनुपातसे) प्रमादवश

होनेवाले हिंसाके कारणोंसे निवृत्त होता हुआ उसी अहिंसाको अपनेमें उज्ज्वलरूपा बनाता है। यथार्थ वाणी और मनको सत्य कहते हैं अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाणींसे जैसा यथार्थ निश्चयज्ञान प्राप्त किया अर्थात् जैसा देखा, अनुमान किया और सुना हो उसीके अनुसार वाणी और मनका प्रयोग होना चाहिये । अपना अनुभव दूसरेमें पहुँचाने-के लिये वाणी बोली जाती है। वह यदि वज्जना, भ्रान्ति या योध-निष्फलतासे रहित हो तो सब प्राणियोंके उपकारके लिये प्रवृत्त होती है, न कि उनको पीड़ा पहुँचानेके छिये। यदि इस प्रकार बोली जाती हुई भी प्राणियोंकी पीड़ा ही करे तो सत्य नहीं किंतु सत्याभास और पापरूप ही होगी। ऐसे पुण्यविरोधी पुण्यामाससे वड़े अनर्थको ही प्राप्त होगा। इसलिये परीक्षण करके सब प्राणियोंके हितरूप सत्यको बोलना चाहिये । शास्त्रके विरुद्ध अन्यके पाससे द्रव्योंका अपनाना ( ले लेना ) स्तेय ( चोरी ) है । इसका उलटा अस्पृहा-रूप अस्तेय है। उपस्थ ( गुप्त ) इन्द्रियके संयमको ब्रह्मचर्य कहते हैं । विषयोंके अर्जन, रक्षण, क्षय, सङ्ग, हिंसा-सम्बन्धी दोष-दर्शनके कारणसे उनका स्वीकार न करना (अपने मनमें स्थान न देना ) अपरिग्रह कहलाता है।

योगसूत्र (२। ३१) के अनुसार ये साधारण व्रत यदि जाति, देश, काल और समय (अवस्थाविशेष) से सीमित न हों तो 'महाव्रत' कहलाते हैं। योगसूत्र (२। ३६) 'स्त्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्' के अनुसार सत्यमें स्वामाविक स्थितिलाम हो जानेपर साधककी वाणी निष्कल नहीं जाती है अर्थात् जो कह देता है वहीं हो जाता है।

मनुजी (४। २०४ में) कहते हैं कि यमोंका निरन्तर सेवन करे, नियमोंका मले ही सदा सेवन न करे; क्योंकि केवल नियमों (शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान) का पालन करता हुआ और उक्त यमों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) का अनुष्ठान न करता हुआ पतित ही जाता है। याज्ञवल्क्यरम्यृतिके प्रायश्चित्ताध्याय (क्लोक ३१२२ ३१३) में यमों और नियमोंका विश्वद वर्णन है। मनु (१०।६३) [और याज्ञवल्क्य १।१२२] के अनुसार—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः।
एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वेण्येंऽव्रवीन्मनुः॥
तथा—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रइ— वे पाँचों तथा दान, दम, दया और सहनशीलता—सब मिलाकर ९ धर्म मनुष्यमात्रके लिये अनुष्ठेय हैं। यनुने (११।२२२ में) अहिंसा, सत्य, अक्रोध और सरलभावका आचरण करनेका विधान किया है। (२।८३ में) मौनसे सत्यको विशिष्ठ बतलाया है। (६। ९२ में) चारों आश्रमोंके द्विजोंको दल लक्षणोंदाला धर्म—

श्वतिः क्षमा दमोऽस्तेषं शोचमिन्द्रियनिष्रदः। धीर्विद्या लत्यमक्रोधो दशकं धर्मकक्षणम्॥

—सेवन करनेका आदेश किया है और (६। ९३-९४ में) कहा है कि इनका सेवन करनेवाला द्विज वेदान्तश्रवण करके संन्यास ले ले, इनकी पूर्णता [ के आत्मज्ञानकी सहकारिणी होने ] से प्रोध्न होता है।

अन्य अनेक खालों में मनु और याज्ञवस्क्यने सत्यंके
भइत्त और अन्तके दुष्फलका विद्याद निरूपण किया है।
मनुने न्यायालयमें सत्यानृतकी परीक्षा कसे करनी चाहिये
तथा व्यवहारमें सत्यका क्या महत्त्व है यह अध्याय ८ क्लोक
१४, ३५, ३६, ४५, ६१, ७४, ७६, ७८ से १०१,
१०३ से १०५, १०९, ११३, ११६, ११८-११९, १६४,
१६५, १६८, १७९, २९९, २५७, २७३-७४ में स्पष्ट

किया है। सत्यसे रहित ब्राह्मण अपात्र (११।६९) हैं जाता है और राजाका सत्यवादी होना मनु (७।२६) के आदर्श ही है। मन सत्यसे शुद्ध (५।१०९) होता है।

गीता (१७।१५) में उद्देग न करनेवाला, सत्य, प्रिय और हितकारक वचन तथा स्वाध्यायका अभ्यास—यह वाणीका तप कहा गया है। (१६।१-२ में) अभय, सक्त, ग्रुद्धि, दान, दम, स्वाध्याय, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शान्ति, द्यादि देवीसम्पत्के गुणों में गिनाये हैं। एवं (१६।७-८ के अनुसार) आसुरी प्रकृतिके लोगों में शौच, आचार, स्थात हीं होता है। वे जगत्भरको ही सत्यरहित और स्थिति (मर्यादा) रहित मानते हैं। (१०।४-५ के अनुसार) सत्य, दम, शम, अहिंसा, तप, दान आदि प्राणियोंके भाव भगवान्से ही अनेक रूपों में आते हैं।

इल प्रकारसे इस लोक और परलोकमें अन्ततः सत्य ही विजयी होता है, अनृत नहीं । इस वाक्यको जब हमने स्वतन्त्र भारतके स्मारकस्त्रका पद दे रक्खा है, तब राष्ट्रके प्रत्येक पालककी शिक्षा-दीक्षामें यह वाक्य ऐसा घुल-मिल जाना चाहिये कि इससे इमारा राष्ट्र वास्तविक और स्थायी रूपसे उन्नत हो एवं आजकी बढ़ी हुई चरित्रहीनता हूर हो ।

## धारक और पालक

( लेखक-आ'चक' )

#### [कहानी]

गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । षुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ (गीता १५ । १३ )

भाधिदैवत जगत्की बात---

वनस्पतिराज सोम आसनासीन थे। दुर्वा, छघु-'
तृणसे लेकर छोटे वीरुध, अबरे क्षुप, ठिंगनी झाड़ियाँ,
छचीछी छतिकाएँ, विशाख ऊँचे पादप सभी एकत्र हुए
थे। सब खिन्न थे। सब दुखी थे। सब संकटसे
परित्राण चाहते थे।

'इमें विलासोद्यानोंकी शोभा बना दिया गया है। तिनक लहरानेका मन करते ही काट दिया जाता है। न यक्की सुर्राम प्राप्त होती और न जगदाराध्यको आपत होनेका सौभाग्य हो । दूर्वाने अपना अभियोग उपस्थित किया । भायोंका पवित्र प्राप्त बननेके स्थानपर हमें अञ्चतियों ( खन्दियों ) और गर्दमोंका आहार बनावा जाता है ।

'मन्त्रोंके मङ्गलगानसे प्जाके पश्चात् वर्षमें एक दिन हमारा चयन होता या और हमारे महत्त्वसे वह अमावस्या कुशोत्पाटिनी कही जाती यी। यञ्जवेदियों का हम श्रृङ्गार बनते, यञ्जोपनीतकी भाँति हमारं उपनीती बनायी जाती, हमारे उत्पर तपःप्त महर्षि आसीन होते। हमारे अप्रभागसे उठे बिन्दु उनका अभिषेचन करते। कुशकी व्यथा समझने योग्य यी। काँस उसका साथी हो गया या कष्टमें। 'हमें क्रण्टक

माना जाता है। हमारी जड़ोंको दानवाकार यन्त्रोंसे उखाड़ा जा रहा है। हम निर्मूछ किये जा रहे हैं। हमारे वन्धु उशीरकी भी यही दशा है। उसका दुर्भाग्य इसिंख्ये वढ़ गया है कि उसकी जड़ोंमें थोड़ी सुगन्ध और शीतलता है। उसका उच्छेद करके मानव कृत्रिम शीतलता पानेमें सफल होता जा रहा है।

•हमें सदा ओषि कहा जाता था । पवित्र गोमय-का आहार प्राप्तकर हम परिवर्धित होते थे। क्षेत्र-पूजन-के अनन्तर हमारा संग्रह किया जाता । देवराज हमारी सुरमित आहुतियोंसे तुष्ट होते और हमें वह यज्ञीय सुरभिसे पूर्ण वर्षाके जलसे पुष्ट करते । हमारा सारतत्त्व शरीरोंमें मन बनकर जब आनन्दघन प्रभुका स्मरण करता तत्र हम कृतार्थ हो जाते ! अर्जीका खर कम करुणापूर्ण नहीं था । 'आज हमें विद्युत्के बळपर विवश किया जाता है वढ़नेके लिये। अस्थि, भस्म, क्षार, मल : छि: । हमारे लिये समस्त वीभत्स मलिन वस्तुएँ आहार बनायी जाती हैं । कटुगन्धि, तीक्ष्णजल देवराज देते हैं, अन्तत: उनके घन भी तो पाषाणी कोयलेकी गन्धसे पूरित कर दिये गये । कृत्रिम सिञ्चन-का जल भी क्या 'जीवन' कहलाने योग्य है ! मृतुष्य कहता है कि वह रोगी होता जाता है, उसका मन विकारपूर्ण हो गया है । हममें जो गंदगी वह भरता है, वही तो पावेगा। वेचारे जीव कितनी आशासे जलकी धारासे धरामण्डलमें आकर हममें प्रवेश करते हैं। यही मर्त्यछोक मोक्षधाम है; किंतु हमारा सारतत्त्व मन विषयोंमें-पापोंमें छगा दिया जाता है। हम अपने इस दुरुपयोगका कैसे निवारण करें ??

'हमारे पुष्प कुचले जाते हैं, उनका रक्त आज इत्र कहलाता है। हमारे काष्ट्र किसी आर्तका कप्ट निवारण करनेके स्थानपर चर्म रँगनेके उपयोगमें आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमें नष्ट किया जा रहा है। कहीं उत्पन्न होने और जीवित रहनेकी सुविधा नहीं। लताओं, बीरुधों, क्षुपों—सबके एक ही कष्ट हैं।

'दन्तधावनके छिये तनिक-सी टहनी लेनेसे पूर्व कितनी नम्रतासे हमसे क्षमा माँगी जाती थी। हमसे फलोंकी भिक्षा माँगते थे वे तेजोमूर्ति जो जगत्को समस्त सिद्धि देनेमें समर्थ थे। हम शिशुकी भाँति स्नेह-सिश्चन प्राप्त करते !' तरुओंने अपने भाग्यपर अश्रु बहाये । 'आज हमपर कुल्हाड़ी वजते देर नहीं लगती । तनिक कोई डाल शिथिल हुई या मनुष्यको अनावस्थक जान पड़ी, काट दी गयी । हमारे फलोंका उपयोग, हाय !-ऐसा मनमें आता है कि फल विषेले हो जायँ और ये सब कर नष्ट हो जायँ ! जिन पक्षियों, कीटोंको हम स्नेहसे शरण देते हैं, जो हमें पोषण देते और प्रसन रखते हैं, वे भुञ्जण्डी और विषसे मार दिये जाते हैं। हमारी सहज जाति भ्रष्ट करके हममें वर्णसंकरता उत्पन्न की जा रही है। मनुष्य आज खाद और आकार देखता है, गुण नहीं । हमारे अधिकांश बन्ध नष्ट कर दिये गये, हमें खयं जीवित रहनेकी इच्छा नहीं।

'भगवान् श्रीकृष्णने धरासे जैसे ही पदार्पण किया, अधर्ममूल कलिका साम्राज्य हो गया। सम्राट् जनमेजय- के शासनकालतक कुछ भीत रहा वह, पर अब तो निरंकुश हो गया है!' राजाने देखा कि अभियोग उपस्थित करनेवालोंकी संख्या अपार है। यदि एक- एक वर्गके प्रतिनिधिको भी बोल्लने दिया जाय तो वर्षों लगेंगे। उन्होंने उपसंहार करना चाहा। 'मैंने महाराज विक्रमके साथ ही पृथ्वी छोड़ दी। मेरे प्रतिनिधियोंसे ही यज्ञ चलता रहा अबतक। ऐसे कृतन्न मनुष्योंको पोषित करनेकी अपेक्षा सब लोग उन्हें मरनेके लिये छोड़ दें, यही उपयुक्त होगा।'

'बेनके अत्याचारके समय धरित्रीने हमें अपने अङ्कमें शरण दी।' वनस्पतियोंने कठिनाई निवेदित की। 'आप महान् हैं। अदृश्य होना आपके छिये सरछ है। आत्महत्या तो पाप है, फिर हम स्थूछ जगत्को कैसे छोड़ सकते हैं ?

भैं भगवती धरासे प्रार्थना करूँगा !' राजाने आखासन दिया ।

#### [ 7 ]

'मैंने मनुष्यको सदा पकरत और धातुएँ दीं और इसीसे वह मुझे रत्नगर्मा कहता आया । हिमोज्ज्वल गौके नेत्र आँसुओंसे भीग गये । 'अब वह मेरी स्नायुओंका रस निकालता है, कच्ची धातुएँ खोदता है, मेरी जीवनी शक्तिका शोषण कर रहा है । उसके लिये यह कोयला, मिट्टीका तेल, धातुएँ अभिशाप वन रही हैं । मेरी शक्ति नष्ट हो रही है । मेरे शिशु दुर्बल, क्षीण हो रहे हैं । मैं उनका पालन करनेमें असमर्थ हूँ ।' श्रुति जिनको क्षमाकी प्रतिमा कहती है, उन जगद्धात्रीमें रोष नहीं, शोक ही था । अपनी ही सन्तानोंसे रुष्ट तो वे कैसे होंगी ।

'देवता उपोषित हैं, रुष्ट हैं। हमारी प्रजा विकृत हो रही है। वह नष्ट होनेके समीप है।' वनस्पतिराज सोम वड़ी आशासे आये थे।

'खयं मुझे अभिवादन एवं आहुतियोंके स्थानपर निरन्तर आघात मिळ रहे हैं !' वसुन्धराने उसी खिन खरमें कहा—'मेरे चर्ममें घृणित क्षार, ज्वळनशीळ तत्त्व सम्मिळित करके उत्पादन बढ़ानेका यह अन्ध यत आप देखते ही हैं। मेरी व्यथाकी मुझे चिन्ता नहीं, पर खचा बंजर होती जा रही है। यह अतिरिक्त उत्पादन अपनी जड़ काट रहा है। उवीं अब उर्वरा रहे कैसे, ये पदार्थ मेरे त्वक्की चेतनाको मृत कर रहे हैं। मनुष्य कृमिकी भौति क्षुधाकुळ होकर मरेंगे। मैं रक्षा नहीं कर सकती। अभी ही इन विकृत उत्पादनोंसे वह रोग एवं शोक पा रहा है। उसे मेरा दुग्ध नहीं, रक्त चाहिये।'

'आप ही समस्त प्राणियोंको धारण करती हैं।' सोमके खरमें क्रोध था।

'यह ठीक है कि जब मैं संतप्त होकर नि:खास लेती हूँ लक्ष-लक्ष प्राणी कालकविलत हो जाते हैं।' भूकम्पका यह दैवी कारण यन्त्र आज चाहकर भी नहीं समझ सकते। 'बड़ा कष्ट होता है मुझे; किंतु जब उत्पीड़नकी सीमा होती है, सहज अङ्ग-कम्पको कैसे रोका जा सकता है!'

ु 'उसे रोकनेकी नहीं, मली प्रकार हिला देनेकी आवश्यकता है।'

'वेचारे नन्हे प्राणी !' भूमिने निःश्वास लिया 'तुम सोचते हो कि मैं उनका धारण करती हूँ । अव तो मानव भी जान गया है कि मेरे प्रमावक्षेत्रसे बाहर यदि वह अपने कृत्रिम विमानोंसे निकल जाय तो वहाँ फेंकी हुई वस्तु जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहेगी । वहाँ पदार्थ-में जो गति होगी, वह बनी रहेगी, जबतक कोई प्रह उसे प्रमावित न करें ।'

'मनुष्य वहाँ निवास नहीं बना सकता !' प्रतिवाद किया सोमने ! 'उसे रहना आपकी ही गोदमें है, चाहे वह कितना मी ऊपर उड़े । इतना शक्तिशाळी वह नहीं हो सकता कि खयं अपना धारण कर ले और आपकी उपेक्षा कर दे ! आप ही कुछ न करें तो बात दूसरी है ।'

'बेनके शासनकालमें मैंने तुम्हारी प्रजाको शरण दी, इसीसे तुम मुझसे आशा करते हो।' बात ठीक ही थी। 'तुम भूलते हो कि मैं प्राणियोंका धारण करती हूँ। मैं भी यही समझती थी पर भगवान् पृथुने मेरा भ्रम दूर कर दिया!' अपने पिताके स्मरणसे पृथ्वीके नेत्र श्रद्धापूर्ण हो गये।

वह सत्ययुगकी बात थी ! सोमका सन्तोष हुआ नहीं ।

'उन्होंने कहा था कि वे खतः अपने प्रभावसे लोकोंका धारण करनेमें समर्थ हैं !' धरित्रीने सोम-की बात सुनी ही नहीं । वे ध्यानमग्न बोल रही थीं— पनिराधार जलनिधिके वक्षपर शेष होकर वे मेरा धारण करते हैं, शून्य गगनमें मैं उन्होंकी गोदमें उन्होंकी शिक्त हूँ । उन्होंका ओज मेरे कण-कणमें आकर्षण बना है । वही अपने ओजसे समस्त प्राणियों-का धारण करते हैं । यह तो उनका अनुग्रह है कि मुझे उन्होंने निमित्त बना लिया है । आकर्षणके खरूप वे मेरे नाथ !' पता नहीं धराको भगवान् स्वेतवाराहकी चन्द्रधवल दन्तकोटि समरण आयी या द्वापरके अन्तका कह श्रीकृष्णचन्द्रका कोमल पाद-स्पर्श, उनका रोम-रोम खड़ा हो गया । आनन्दपुलक था यह । अन्तरके आहादमें व्यया विस्मृत हो गयी थी ।

'मैं निराश ही जाऊँ ?' वनस्पतियोंके सार्वभौम सम्राट्ने कुछ देर प्रतीक्षाके पश्चात् खिन्न खरमें प्छा।

'मैंने दीप्त रत्नोंको अन्तर्हित कर दिया ! कोई स्वतः प्रकाश रत्न मनुष्यको उपलब्ध नहीं । संजीवनी-जैसी दिव्योषियों भी मेरे अङ्कमें सो गयीं कुछ क्षण पश्चात् धराने कहा । 'बीजोंका सर्वया तिरोभाव मेरे लिये शक्य नहीं । वे मेरे पिताकी पावन स्पृति हैं ! उन्होंने अपने अरुण कोमळ हाथोंसे मुझसे इनका दोहन किया । उनकी आज्ञाका अतिवर्तन करना अपमान है उनका ।'

'बीजोंको तो मनुष्य खयं नष्ट कर देगा।' सोमने मन्तव्य स्पष्ट किया। 'वह मूळ वीजोंको मिश्रित करके शक्तिहीन कर रहा है। उसके कळमी तरुओं एवं नवीन पौधोंके बीज अपनी सन्तिति स्थिर करनेमें असमर्थ हैं। इस विकृतको आप पोषित न करें—वस।'

'मूर्ख मानव सचमुच अपना सर्वनारा कर रहा है। उसने ओषधि-बीजका तथ्य ही विकृत कर डाला।' केंद्र था धराके स्वरमें 'पर सोम, वनस्पतियोंको पोषण तो वे मगवान् सोम करते हैं, जिनके तुम वनस्पति जगत्में प्रतिनिधि हो।' पोषणमें भला धरित्री क्या करें ?

× × × ×

[ 3 ]

'महाराज, कल एक आंतिथि हमारे यहाँ ठहरा था! आज बड़े सवेरे वह चला गया।' गृहपितके खरमें वेदना थी—'तीन भैंसें, चार बैल, दो गायें, तीन बछड़े वह मेरे यहाँ छोड़ गया!' हाथीके बच्चे-से बैल, दूध देनेवाली भैंसें और निकट भविष्यमें बच्चा देनेवाली गायें क्या कोई यों छोड़ जाता है। अपने प्राणोंसे प्रिय पशुओंको किसान जब दो चिटकी भूसा नहीं दे सकता, अपने खूँटेपर बँधे-वँधे मरते कैसे देखे ?

'भाई ! ये तो पशु ही हैं, मैंने सुना है लोग बच्चों-को बेच रहे हैं !' संन्यासीके स्वरमें अपार करुणा थी ।

'पापी पेट क्या नहीं कराता !' गृहपितके नेत्रोंमें आँसू भी नहीं बचे हैं । 'उन बच्चोंको खरीदनेवाले भी हैं । आज भी कोठियाँ अन्नसे भरी हैं । उनके मूल्य बढ़ रहे हैं । भूखोंकी दुर्वळतासे वासना तृप्त की जा रही है, तिजोरियोंका भार बढ़ रहा है । मनुष्यका रक्त ही जब मनुष्यको चाहिये तब परमालमा पानी क्यों दे।'

मृक्षोंकी छाड और पत्तेतक मनुष्योंके पेटमें पहुँच गये। मैदानोंमें तृणके स्थानपर धूछि उड़ रही है। कूड़े-के देरों, नाळियों और गळियोंमें जब अन्नके एक-एक कण और फळोंके छिळकोंके एक-एक दुकड़ोंके छिये मनुष्य कुत्तोंकी याँति क्षगड़ रहे हों; पिक्षियों, कीड़ों और पशुओंकां जीवन कैसे चले। क्षुधा सर्वमिक्षणी होती है। मानव आज भूखा है। मर रहा है।

यह तीसरा वर्ष है, चतुर्मासेके दो महीने बीत कि चुके। जलकी वूँदतक पृथ्वीपर नहीं पड़ी। नदियोंमें नाममात्रको जल है। ट्यूबेलके कुओंने साधारण कुओंको पहले ही सुखा दिया था, अब उनमें भी मकड़ियाँ जाले लगा रही हैं। पानी स्तरमें ही नहीं तो यन्त्र क्या करें। सरकारने अनेक योजनाएँ बनायीं— बादल आते तो हवाई जहाज कपर उड़कर उनपर

बहुत बड़ा हिमखण्ड डालते । पानी बरस जाता । बादल ही जो नहीं आ रहे हैं ।

'प्रमाण वमके समुद्रमें अंधाधुंध प्रयोगने पृथ्वी-पर अति वृष्टि की तीन वर्षोतक और यह उसकी. प्रतिक्रिया है । संन्यासीने कुळ गम्भीर होकर वताया 'थोड़े बहुत वादल उठते हैं तो तटके देश उन्हें वरसा लेते हैं कृत्रिम उपायोंसे । मनुष्य प्रकृतिके साथ बल-प्रयोग कर रहा है और वह बदला ले रही है ।'

भेरे गलेमें ये इतने प्राणियोंकी हत्या और अटकी !'
गृहपति जानता कि अतिथि अपने पशु छोड़ जायगा
तो उसे ठहरानेकी उदारता न दिखछाता । अपने ही
प्राणोंके छाले पड़े हैं, इनको क्या खिळाये वह । 'आप
संत हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे । हमारी वाणी
स्वार्थसे इतनी कछाषित हो गयी है कि उसमें प्रार्थना
प्रकट ही नहीं होती !' हृदयमें आस्था न हो तो
प्रार्थना हो कैसे ।

'वे दयामय सबकी सुनते हैं !' संन्यासी खयं भगवान् विश्वनाथसे प्रार्थना करने ही पधारे हैं । प्राणियोंका इतना कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। वे आग्रुतोष जो उनके आराध्य हैं, वही तो इसे दूर कर सकते हैं । 'आज रात्रि विश्वनाथ मन्दिरमें मेरे रहनेकी ज्यवस्था कर देनी है आपको ।' पुजारिकोंपर जिसका प्रभाव हो, उसीसे यह कहा जा सकता है । अकिले संन्यासीको कौन गर्भगृहमें रहने देता।

भीरे भगवान् सोया नहीं करते ! संन्यासीका यह समझाना पण्डोंके छिये कदाचित् ही पर्याप्त होता; किंतु उनके साथ जो गृहपति आये हैं! आजकल यों ही मन्दिरकी आय कम हो गयी हैं। दर्शनार्थी थोड़ेसे आते हैं। जो आते भी हैं, जलकी धारा चढ़ाकर गाल बजा दिया और बस। बड़े-बड़े सेठ भी पुष्पींतक ही रह जाना चाहते हैं। चढ़ावेके लिये बहुत सिर खपाना

पड़ता है। ऐसे दिनोंमें एक अच्छे यजमानको रुष्ट कौन करे।

'आप ब्राह्ममुहूर्तकी आरतीके समय निकल जायेँगे न ?' एक ही आस्त्रासन आवश्यक था और बह मिल गया।

'वे महात्मा कहाँ गये ?' दूसरे दिन प्रातः गृहपतिने भगवान्के दर्शनके अनन्तर मन्दिरमें इधर-उधर देखकर पूछा ।

'वे तो सबेरे ही चले गये !' पण्डाजीको संन्यासीसे अधिक चिन्ता यजमानकी थी। उनको कुछ विशेष दक्षिणा मिळनी चाहिये, जो प्रबन्ध उन्होंने किया था उसके बदले।

'कदाचित् वे घर गये होंगे ।' गृहपतिने मन्दिरके द्वारकी ओर पैर बढ़ाये। 'सन्ध्याको पुनः दर्शन कहरा।'

'साधुको छजित किया हमने !' वे सोचते जा रहे थे। 'या तो वे बहाना बनावेंगे या मिलेंगे ही नहीं।' सचमुच साधु तो उन्हें नहीं मिले; किंतु रात्रिमें बाहर सोनेके लिये उन्हें ऊपरकी छतसे बिछौना नीचेकी छतपर छाना अच्छा जान पड़ा। ऊपरकी छतपर कोई छाया नहीं थी। आकाशमें बादक न होनेपर मी ईशानकोण रह-रहकर चमक रहा था।

x . x x

'मुझे धोड़ा श्रुद्ध घृत चाहिये।' आजका प्रामीने भी मिळावट चळ पड़नेसे विख्यका वस्तु कठिनतासे ही मिळती है।

'छोग दाने-दानेको मर रहे हैं और आप पदार्घोंको फूँकेंगे!' आजकी विचारधाराका प्रतिनिधित्व किया गया।

भैं तुमसे मीख नहीं मौँगता । संन्यासीने कुछ रोषसे कहा ।

'आपके पास पैसा भी तो इमारे ही वरोंसे पहुँचता है।' 'डाक्टरोंकी, वैद्योंकी और खयं तुम्हारी फीस, जिसे मैंने चिकित्सा सिखायी, जनताका द्रव्य नहीं ! वह तो तुम्हारी निजी सम्पत्ति है । उसे तुम शराव और सिगरेट-में फूँकनेको स्वतन्त्र हो और मेरे लिये अग्निमें थोड़ा-सा हवन द्रव्य नष्ट करना हो गया । मैं अपने उपार्जन-पर स्वत्य नहीं रखता ?' घृणा हुई उन्हें अपने इस श्वेत वक्षधारी सुपठित चिकित्सक शिष्यसे ।

'आप संन्यासी हैं। आपको द्रन्य नहीं रखना चाहिये।' मनुप्य जब अपनेको विश्वमें सबसे वड़ा बुद्धिमान् मान लेता है तब उसकी बेहवाई सीमातीत हो जाती है।

'उ पहले ठीक गृहस्य बन और तब उपदेश देना।' वे वहाँसे उठ गये। पूर्वाश्रममें चिकित्सा करते थे। आयुर्वेदका उच्चज्ञान हैं-। किसीको रुग्ण देखनेपर रहा नहीं जाता। ओषियोंकी घोंट-पीस भी कर लेते हैं। एक पूरा झोला संग रहता है। कोई कुछ दे या न दे, पर जब रोगी कुछ देता हो तब न लेना उसके विश्वास-को चक्चल करता है। इस प्रकार जो संग्रह होता है चार-पाँच महीनेपर उससे एक यज्ञ कर डालते हैं। अपना निर्वाह तो मधुकरीसे ही होता है। इसे व्यसन कहा जाय या और कुछ-पर यह है।

भहाराज ! वर्षा कराइये ! जीवन दान दीजिये प्राणियोंको ।' गङ्गास्नानसे छौटते शास्त्रीजीकी दृष्टि पड़ गयी खामीजीपर । उनकी वड़ी श्रद्धा है । जो असाध्य—मरणासन्न रोगियोंको जीवन-दान करनेमें सहज समर्थ हों, वे दैवी-शक्तिसम्पन्न महापुरुष तो होंगे ही ।

'चन्द्रदेव रुष्ट हो गये हैं। रसका पृथ्वी और गगन सव कहींसे आकर्षण कर लिया उन्होंने!' भगवान् विश्वनाथ-के मन्दिरमें साधुने रात्रिमें जो तन्द्राके समय खप्त-सा देखा है, वड़ा अद्भुत हैं वह। 'आज दूध अप्राप्य है, पर भगवती भागीरथीका ब्रह्मद्रव तो उपलब्ध ही है। आप ब्राह्मणोंको एकत्र कीजिये। भगवान् शशाङ्करोखरका सहस्रामियेक कीजिये।' 'महाराजका आसन ?' शास्त्रीजीके विश्वासने उल्लास दिया ।

'मेरी चिन्ता छोड़िये! ये रुपये ले जाइये! छोटे भाईसे किहिये कि जहाँसे मिले, घी लेकर आ जायँ और उपाध्यायजीको मेज दीजिये। वेदियाँ बनाने और पूजनादिमें समय छगेगा।' मैं तबतक शेष सामग्री संकलित करता हूँ।' साधुको इतनी उमंगका अनुभव कभी यज्ञमें नहीं हुआ था।

'यज्ञ कहाँ होगा ?' प्रामीणोंकी श्रद्धा वाक्योंका मञ्जुळ प्रस्तार नहीं कर पाती ।

'आप मन्दिरमें अखण्ड धारा चढ़ाइये और मैं नन्दीश्वरके सम्मुख भगवान् के तैजस रूपको आहुतियाँ अर्पित करता हूँ !' गङ्गातटके समीप कगारपर एक छोटा-सा भगवान् शङ्करका मन्दिर है। संन्यासीका संकेत उधर ही था।

'बिल्वपत्र तो यही हैं !' तीनों दल स्पष्ट भी नहीं हुए थे। कुछ हरे-हरे अङ्करमात्र थे। वृक्षोंमें पत्ते ही नहीं तो मिलें कहाँसे।

'यही क्या कम हैं!' संन्यासी आज पदार्थोंकी वहुळतासे ऊपर है। उनके इदयमें जो है, वह क्या इन उपकरणोंकी अपेक्षा करता है। अक्षत, धूप, दीप, घृत, नैवेद्य जो मिल सका, आया। इस छोटेसे प्रामके लिये ऐसे दुर्दिनमें इतना एकत्र करना कैसे शक्य हुआ, यही जानना कठिन है।

'नमः शिवाय च शिवतराय च । नमः 🍣 शम्भवाय च मयस्कराय च ।'

मन्दिरमें ब्राह्मणोंका कण्ठ अखण्ड गूँज रहा था। बाहर नर-नारी खड़े 'हर हर महादेव' का नाद कर रहे थे। तीसरे पहरके अन्तमें सर्वतोभद्र, नवप्रह, कळश-प्जन समाप्त हुआ और अरणिमन्थन प्रारम्भ हो सका। 'नाथ, यह हो क्या रहा है ? आपने मुझे बचन दिया है !' वनस्पतियोंके राजा सोम चन्द्रदेवके सम्मुख खड़े थे । पूर्णिमाका चन्द्रविम्ब सघन मेघोंसे पृथ्वीपर अहरूय हो चुका था ।

'भगवान् राङ्करकी धरा एक मूर्ति है।' चन्द्रदेवने बात ढंगसे कही 'उनके विग्रहको मानव अखण्ड अभिषिक्त कर रहा है। उनके अग्नि-विग्रहको आहुतियाँ मिळ रही हैं, उनके धरा-विग्रहका गगन धाराभिषेक करने जा रहा है!' 'आपने कहा था कि कृत्रिम वनस्पतियोंको पोषण न देंगे !' सोमके खरमें निराशा थी !

'सोम! मुझमें और तुममें भी जो रसरूपसे स्थित होकर सम्पूर्ण ओषधियोंका पोषण करता है, वह सन्तुष्ट है। उसकी इच्छाके विपरीत तुम कुछ कर सकते हो ?'

'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ।' पृथ्वीपर श्रुति-पाठ चल रहा था । कौन है वह सोम ? यह तो श्रुति और उसके द्रष्टा ही जानते हैं ।

#### भक्त-गाथा

### [ भक्तिमती कुँअररानी ]

कुँअररानी संभ्रान्त राजपूत माता-पिताकी एकमात्र लड़ैती सन्तान थी। सम्पन्न घर था, माता-पिता बहुत ही साधु -खभावके तथा भगवद्गक्त थे। कुँअररानीके अतिरिक्त उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसिलये माता-पिताके समस्त स्नेह-सौहार्दकी पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र कुँअररानी ही थी। वह बहुत ही प्यार-दुळारसे पाळी-पोसी गयी थी । उसने जैसे माता-पिताके स्नेहको प्राप्त किया, उसी प्रकार उनकी। साधुता तथा भगवद्गक्तिका भी उसके जीवनपर काफी असर हुआ । वह लड़कपनसे ही भगवान्के दिव्य सौन्दर्य-माधुर्यमय खरूपका ध्यान : किया करती और भगवान्का मधुर नामकीर्तन करते-करते प्रेमाश्रु बहाती हुई बेसुध हो जाती । माता-पिताने चौदह वर्षकी उम्रमें वड़े उमंग-उत्साहके साथ उसका विवाह कर दिया। कुँअररानी बिदा होकर ससुरार गयी । विधाताका विधान बड़ा विचित्र होता है । उसी रात्रिको उसके माता-पिताने भगवान्के पवित्र नामका कीर्तन करते हुए विषूचिका रोगसे प्राण त्याग दिये। कुँअररानीको पाँचवें दिन एक कासीदने जाकर यह दुःखप्रद समाचार सुनाया । वह उसी दिन वापस

छौटनेवाछी थी और माता-पिताके मेजे हुए किसी आदमीकी प्रतीक्षा कर रही थी । उसके बदले माता-पिताका मरण-संवाद लेकर कासीद आ गया । अकस्मात् मा-वापके मरणका समाचार सुनकर कुँअररानी स्तब्ब रह गयी । उसको बड़ा ही दु:ख हुआ परंतु छड़कपनमें प्राप्त की हुई सत्-शिक्षाने उसे धैर्यका अवलम्बन प्राप्त करनेमें बड़ी सहायता की। उसने इस दु:खको भगवान्का मङ्गळवियान मानंकर सहन कर छिया और पीहर जाकर माता-पिताके श्राद्धादिको भलीभाँति सम्पन्नः करवाया । माता-पिताके कल्याणार्थः अधिकांश सम्पत्ति सुयोग्य पान्नोंको दान कर दी तथा शेषकी सुव्यवस्था करके वह ससुरार छैट आयी । पति सांवतसिंह बहुत ही सुशील, धर्म-प्रायण तथा साधु स्त्रभावके थे, इससे उसके मनमें सन्तोष था परंतु विधाताका विधान कुछ दूसरा ही था। छः ही महीने बाद साँप कांटनेसे उनकी भी मृत्यु हो गयी। घरमें रह गये बूढ़े सास-सम्रुर और विधवा कुँअररानी ! कुँअररानी अभी केवल चौदह वर्षकी थी। इस भीषण वज्रपातने एक बार तो उसके इदयको भयानकरूपसे दहला दिया । परंतु कुछ ही समय बाद भगवत्कृपासे उसके हृदयमें खतः ही ज्ञानका प्रकाश छा गया । उस प्रकाशकी प्रभामयी किरणोंने जगत्के यथार्थ रूप, जागतिक पदार्थों और प्राणियोंकी अनित्यता, क्षणभङ्गुरता तथा दुःखरूपता; मानव-जीवनके प्रधान उद्देश, मतुष्यके कर्तव्य, मनुष्यको प्राप्त होनेवाले समस्त प्रखने कर्तव्य, मनुष्यको प्राप्त होनेवाले समस्त प्रखन्दुःखोंमें मङ्गलमय भगवान्की मङ्गलमयी कृपा, और भगवान्की शरणागित तथा भजनसे ही समस्त दुःखों-का नाश तथा नित्य परमानन्दखरूप भगवान्की प्राप्ति होती है—इन सारी चीजोंके प्रत्यक्ष दर्शन करा दिये । उसका दुःख जाता रहा । जीवनका लक्ष्य निश्चित हो गया और उसकी प्राप्तिके लिये उसे प्रकाशमय निश्चित पथकी भी प्राप्ति हो गयी ।

कुँअररानीने इस त्रातको भलीभाँति समझ लिया कि मनुष्यजीवनका परम और चरम छस्य भगवछाति है। नारी हो या पुरुष-- जीव मनुष्ययोनि प्राप्त करता है भगवान्को पानेके छिये ही; परंतु यहाँ विषय-भोगोंके भ्रमसे भासनेवाले आपातरमणीय सुखोंमें इस <del>छक्ष्यको भूलकर विषयसेवनमें फँस जाता है और</del> फलतः कामनाकी परवशतासे मानव-जीवनको पापोंके संप्रहमें लगाकर अधोगतिमें चला जाता है । विषय-सेवनसे आसक्ति और कामनादि दोष बढ़ते हैं और इसील्यि बुद्धिमान् विरागी पुरुष विषयोंका खेच्छापूर्वक स्याग करके संन्यास प्रहण करते हैं। यद्यपि विवाह-विधान भी कामनाको संयमित करके भगवद्यासिके मार्गमें अप्रसर होनेके लिये ही है। उसका भी चरम **उद्देश** विषयोपभोगमें अनासक्त होकर भगवान्की ओर स्याना ही है। इसीलिये गृहस्थीको भगवान्का मन्दिर और पतिको भगवान् मानने तथा गृहकार्यको भगवत्सेवाके भावसे करनेका विधान है। इतना होने-पर भी सधवा ख़ियोंको विषयसेवनकी सुविधा होनेसे ठनमें विषयासिकका बढ़ना सम्भव है । विधवाजीवन

इस दृष्टिसे सर्वथा सुरक्षित है । यह एक प्रकारसे पिवत्र साधुजीवन है, जिसमें भोगजीवनकी समाप्तिके साथ ही आत्यन्तिक सुख और परमानन्दस्वरूप भगवान्की प्राप्ति करानेवाले आध्यात्मिक साधनोंका संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है । कामोपभोग तो नरकोंमें ले जानेवाला और दुःखोंकी प्राप्ति करानेवाला है । भोगोंसे आजतक किसीको भी परम शान्ति, शाश्वत सुख या भगवान्की प्राप्ति नहीं हुई !

यह सब सोचकर कुँअररानीने मन-ही-मन कहा— मुझे यदि भोगजीवनमें ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे चलकर मेरी क्या दशा होती। बच्चे होते, उनमें मोह होता, मर जाते, दुःख होता, कामनाका विस्तार होता, चित्त मोहजालसे फँस जाता और दिन-रात नाना प्रकारकी चिन्ता-ज्वालाओंसे जलना पड़ता। मनको प्रपञ्चके अतिरिक्त परमात्माका चिन्तन करनेका कभी शायद ही अवकाश मिलता। भगवान्की मुझपर वड़ी ही कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास और विना ही माँगे जीवनको सफल बनानेका सुअवसर दे दिया है। पशुकी माँति इन्द्रिय-भोगोंमें रची-पची रहनेकी इस पवित्र जीवनसे क्या तुलना है। भगवान्ने मुझ हुबती हुईको उन्नार लिया। धन्य है उनकी कृपाको।

उसने सोचा, मनुष्य भ्रमसे ही ऐसा मान बैठता है कि भगवान्ने अमुक काम बहुत बुरा किया। वास्तवमें ऐसी बात है, मङ्गलमय भगवान् जो कुछ भी करते हैं, हमारे मङ्गलके लिये ही करते हैं। समस्त जीवोंपर उनकी मङ्गलमयी कृपा सदा बरसती रहती है। उनकी मङ्गलमयता और कृपालुतापर विश्वास न होनेके कारण ही मनुष्य दुखी होता, अपने भाग्यको कोसता और भगवान्पर दोषारोपण करता है। फोड़ा होनेपर उसे चीर देना, विषमज्वर होनेपर चिरायते तथा नीमका कड़वा क्वाथ पिलाना और कपड़ा पुराना एवं गंदा हो जानेपर उसे उतारकर नया पहना देना जैसे परम हितके लिये ही होता है, वैसे ही हमारे अत्यन्त प्रिय सांसारिक सुखोंका छीना जाना, नाना प्रकारके दुःखोंका प्राप्त होना और शरीरसे वियोग कर देना भी मङ्गळमय भगवान् के विधानसे हमारे परम हितके लिये ही होता है । हम अपनी वेसमझीसे ही उसे भयानक दुःख मानकर रोते-कलपते हैं । इन सारे दृश्योंके रूपमें, इन सभी खाँगोंको धारण करके नित्य नवसुन्दर, नित्य नवमधुर हमारे परम प्रियतम भगवान ही अपनी मङ्गळमयी लीला कर रहे हैं, इस बातको हम नहीं समझते । रोने-कराहनेकी भयानक लीलाके अंदर भी वे नित्य मधुर हँसी हँस रहे हैं, इसे हम नहीं देख पाते । इसीसे बाहरसे दीखनेवाले दृश्यों और खाँगोंकी भीषणताको देखकर काँप उठते हैं।

दु:खके रूपमें भगवान्का विधान ही तो आता है और वह विधान अपने विधाता भगवान्से अभिन है। सारांश कि भगवान् ही दु:खके रूपमें प्रकट हैं। और वे इस रूपमें प्रकट हुए हैं हमारे परम कल्याणके लिये ही।

अहा! मुझपर भगवान्की कितनी अकारण करुणा है जो उन्होंने मेरे सारे सांसारिक झंझटोंको, विषयोंमें फँसानेवाले सब साधनोंको हटाकर मुझको सहज ही अपनी ओर खींच लिया है। मुझे आज उनकी अहैतुकी कृपासे यह स्पष्ट दीखने लगा है कि समस्त छुखोंके भण्डार एकमात्र वे श्रीभगवान् ही हैं। विषयोंमें छुख देखना और विषयभोगोंसे छुखकी आशा रखना तो जीवका महामोह या भीषण अम है, आज भगवान्ने कृपा करके मेरे इस महामोहको मार दिया और भीषण अमको भंग कर दिया है। यह क्या मुझपर उनकी कम कृपा है। वे कृपासागर हैं, कृपा ही उनका खभाव है, वे नित्य कृपाका ही वितरण करते हैं। धन्य है। अब तो बस मैं केवल उन्हींका चिन्तन कहाँगी,

उन्होंके नामको सदा रहूँगी । वृद्ध सास-समुरके रूपमें भी उन्होंके दर्शन करूँगी । भगवान्का भजन ही तो मानव-जीवनका प्रधान धर्म है । जिसके जीवनमें भजन नहीं, वह तो मनुष्य-नामवारी पशु या पिशाच है । मानवताका विकास—प्रकाश और प्रसार तो भजनसे ही होता है । दिन-रात प्रमुका मधुर स्मरण करना और दिन-रातकी प्रत्येक चेष्टाका प्रमुकी पूजा तथा प्रसन्तता-के लिये ही किया जाना भजन है ।' इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भाग्यवती कुँअररानी भगवान्के नित्य भजनमें लग गयी ।

जो ब्रियाँ घर और घरके पदार्थों में आसक्त न होकर पितके घरको भगवान्का मन्दिर, पितको भगवान् तथा घरके कार्यको भगवान्की सेवा मानकर जीवन निर्वाह करती हैं, उनकी बात तो अलग हैं; पर जो केवल विषय-सेवन तथा कामोपभोगके लिये ही पितका सेवन करती है और कुत्ती, गदही या स्करीकी माँति शरीर-संयोगमें ही सुखका अनुभव करती है वह तो वस्तुतः मन्दभागिनी ही है; क्योंकि वह दुर्लम मानव-जीवनको व्यर्थ खो ही नहीं रही है, साथ जानेवाली पापकी मारी पोट भी बाँध रही है । भगवान् शक्ररने कहा है—

उमा सुनहु ते लोग अभागी । हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ॥

जो भगवान्को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं, वे ही वस्तुतः अभागे हैं । कुँअररानी इस अभागेपनसे सर्वथा छूट गयी है और माता-पिता तथा पितसे रहित होकर भी वह परम सौभाग्यको प्राप्त हो गयी है; क्योंकि उसका चित्त क्षणभङ्गर दुःखरूप विषयोंसे विरक्त होकर नित्य सत्य सनातन परमानन्दलरूप प्रमुके सदा-मुखद अच्युत चरणारविन्दका चब्चरीक बन गया । उसने जागितक दृष्टिसे दीखनेवाले अति भयानक दुःखमें भी भगवान्को देखा, पहचाना और पकड़ लिया ! मक्त तो कहता है—

देख दु:खका वेश धरे में नहीं हरूँगा तुमसे नाथ! जहाँ दुःख वहाँ देख तुम्हें में पकड्गा जोरॉके साथ। × × तुम्हरे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर में किस छिये डहूँ। सज यदि आओ मृत्यु-साज तो चरण पकड़ सानंद मरूँ॥ .X

कुँअररानी वृद्ध सास-समुरकी भगवद्भावसे सेवा करने छगी। छोटी उम्र होनेपर भी उसकी सच्ची भक्ति-भावनाका प्रताप इतना बढ़ा कि आसपासके छोग ही नहीं, गाँवभरके नर-नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजखी जीवनसे प्रभावित होकर भगवान्की ओर छग गये। वह उस गाँवके छोगोंके छिये मानो भवसागरसे तारनेवाछी जहाज ही वन गयी।

उसकी जीवनचर्या बड़ी ही पवित्र और आदर्श थी। उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वह सदा सादा भोजन करती। सादे सफेद कपड़े पहनती। सिरके केश मुँडवा दिये। आभूषगोंका त्याग करके तुछर्सीकी माछा गलेमें पहन छी। मस्तकपर गोपीचन्दन-का तिछक करती। रातको काठकी चौकीपर घासकी चर्टाई विछाकर सोती। जाड़के दिनोंमें एक कम्बछ विछातीऔर एक ओढ़ती। रात्रिको केवछ चार घंटे सोती। प्रात:काछ स्थोंदयसे वहुत पहले उठकर स्नानादिसे निवृत्त

हो सास-ससुरकी सेवामें छग ी। मुँहसे सदा भगवान्का नामोचारग होता रहता और मननें सदा भगवानकी मधर छिवका दर्शन करती रहती । गीता, रामायण और भागवतका पाठ तथा मनन करती | दिनमें अधिकांश समय मौन रहती । नियत समयपर सास-ससुरको प्रतिदिन श्रीमद्भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा उनके अर्थको समझाती । उसी सत्सङ्गमें गाँवके छोग भी आते जो वहाँसे जीवनको सुख-शान्ति प्रदान करने-वाले अत्यन्त पवित्र मधुर अमृतकगोंको लेकर छौटते। जैसा उसका उपदेश होता, वसा ही उसका जीवन भी था। तपस्या, विनय, प्रेम, सन्तोष, भगवद्गक्ति, विरक्ति एवं दैवं सम्पत्ति आदि सब मानो उसमें मूर्तिमान् होकर रहते थे। उसे देखते हो देखनेत्रालेके मनमें पवित्र मातृभाव तथा भगवद्भाव उदय होता। वह अपने घरका सारा काम अपने हाथों करती । घरमें कुआँ था, उससे खयं पानी भरती, खयं झाड़ लगाती, वर्तन माँजती, कपड़े धोती, रसोई बनाती, भगवान्की सेवा करती और सास-सम्रुको सेवा करती। उसका जीवन सत्र प्रकार-से सात्त्विक और आदर्श था। इस प्रकार सास-समुर जबतक जीवित रहे, तवतक वह पूर्ण संयमित जीवनसे घरमें रहकर उनकी सेवा करती रही। और उनके मरनेपर वह सब कुछ दान करके श्रीवृन्दावनधाममें चलीं गयी एवं वहाँ एक परम विरक्त संन्यासिनीकी भाँति कठोर तपस्या तथा भजनमय जीवन बिताकर अन्तमें भगवान्को प्राप्त हो गयी !

बोलो भक्त और उनके भगवान्की जय!

सुन्दर नन्दकुमार

माथे मनोहर मोर लसै पहिरे हियमें गहिरे गर हारन। कुंडल मंडित गोल कपोल सुधासम वोल विलोल निहारन॥ सोहत त्यों किट पीत-पटी मन मोहत मंद महापग धारन। सुंदर नंद-कुमारके ऊपर वारिये कोटि कुमार-कुमारिन॥





#### (१) दो प्रकारके पापी

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला। पापी दो प्रकारके होते हैं—एक वह, जिसकी पापमें पापबुद्धि है । उसके द्वारा पापकर्म बनता है, पर वह उसके हृदयमें सदा काँटा सा चुभता है । आदत, व्यसन, परिस्थित और कुसङ्ग आदिके कारण समयपर वह अनियन्त्रित-सा हो जाता है और न करने योग्य कार्य कर बैठता है; परंतु पीछे उसे अपने उस दुष्कर्मके लिये वड़ी आत्मग्लानि होती है, बड़ा पश्चाचाप होता है । ऐसी स्थितमें वह पुनः वैसा दुष्कर्म न करनेका मन-ही-मन निश्चय करता है; परंतु अवसर आनेपर पुनः विचलित हो जाता है । अन्तमें रो-रोकर सर्वशक्तिमान् सदा सर्वत्र वर्तमान दीनेकशरण्य भगवान्को ही अपना एक-मात्र त्राणकर्ता मानकर उनसे प्रार्थना करता है। ऐसे ही पापीके सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीतामें स्वयं भगवान्ने घोषणा की है—

अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ क्षित्रं भवति धर्मारमा शश्चच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीाहे न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(9130-38)

'महान् दुष्ट आचरण करनेवाला पुरुष भी यदि मुझको अनन्यभाक् होकर (अर्थात् भगवान्के सिवा किसी भी साधन, कर्म, योग, ज्ञान, देवता या इष्टको शरण्य और प्राणकर्ता न मानकर—केवल मगवान्को ही अपना एकमात्र रक्षक और आश्रयदाता जानकर) भजता है, उसे साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि उसका निश्चय सर्वथा यथार्थ है। वह बहुत शीव्र धर्मात्मा (सारे पापोंसे सर्वथा खूटकर धर्ममय) वन जाता है और शाश्वत शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन! तुम निश्चय सत्य मानो कि मेरे मक्तका (इस प्रकार एकमात्र भगवान्को ही परम आश्रय माननेवाले पुरुषका) पतन नहीं होता।

दूसरे प्रकारका पापी वह है, जिसकी पापमें उपेक्षाबुद्धि है, अथवा पापासक्ति अधिक होनेके कारण जो पाप करके गौरव और गर्वका अनुभव करता है। ऐसे पापीका त्राण नहीं होता। उसका पतन अवृहयम्भावी है। इस प्रकारके पापीके छिये भगवानने कहा है—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्चिताः॥ (गीता ७ । १५)

'जिनकी बुद्धि सर्वथा सम्मोहित हो गयी है, जिनका ज्ञान मायाके द्वारा सर्वथा हरा जा चुका है, जो आसुर-मावका आश्रय किये हुए हैं, वे नराधम पापी मनुष्य मेरा मजन नहीं करते।'

आपके मनमें यदि पापसे घुणा है, पापके छिये घोर पश्चात्ताप है तो आप पहले प्रकारमें ही आते हैं और पहले प्रकारके पापीके लिये निराशाकी कोई बात नहीं है। आप करुणावरुणालय अशरणशरणं पतितपावन दीनबन्धु मगवान्-की सहज करणाका भरोसा करके उनका समाश्रयण कीजिये। उनकी कृपाशक्तिका ऐसा विलक्षण स्वभाव है कि जो कोई विश्वास करके एक बार उसकी ओर कातर दृष्टिसे ताक लेता है, वह तरंत ही उसकी सब प्रकारकी सारी पाप-कालिमाओंको सदाके लिये नष्ट कर देनेका सङ्कल्प कर लेती है और जहाँ क्रपाशकि किसी आर्च प्राणीके आर्चिनाशका निश्चय करती है, वहाँ भगवान्की अन्यान्य समस्त शक्तियाँ उसका सहयोग देने लगती हैं । मगवानकी क्रपाशिक ऐसी अभित महिमामयी है कि समस्त शक्तियाँ सहज ही उसका अनुसरण करनेमें अपनेको धन्य मानती हैं और जब भगवानकी ये उदार शक्तियाँ किसीके उदारका मनोरथ और प्रयत्न करती हैं, तब उसके उद्धारमें कौन देर लगती है !---जांपर दीनानाय ढरै, सोइ सुइती उदार सो अनुपम सोइ सुकर्भ करै।। रान कृपा करि चितव हैं जबही । सकल दोष दुख नासाहें तबही ॥ जापर कृपा राम की होई। तापर कृपा करहि सब कोई॥

भगवान् तो यह घोषणा ही कर चुके हैं कि वह पापात्मासे बदछकर 'क्षिप्रं' ( तुरंत--चुटकी मारते-मारते ) धर्मात्मा हो जाता है। उसका पतन तो हो ही नहीं सकता।

ऐसी अवस्थामें आपको न तो पापोंके लिये चिन्तित होना चाहिये और न पापको प्रबल शक्ति डरना ही चाहिये। पापमें शक्ति ही कितनी है जो समस्त मगवच्छिकि चूडामणि महान् उदार कृपाशिकके सामने क्षणभर भी उहर सके। जैसे स्योदयकी अक्षणमाका उदय होते ही अमावस्थाका घर अन्यकार नाश होने लगता है और स्योदय होने पर स्येक सामने तो उसका कहीं पता ही नहीं लगता—श्रणमात्रमें ही उसका क्षय हो जाता है। इसी प्रकार

भगवान्की कृपाशक्तिका प्रकाश होते ही पापान्धकारका समूल नाश हो जाता है। वस, शर्त यही है, मनुष्य अनन्य विश्वासके साथ कृपापारावार भगवान्की कृपाशक्तिका आश्रय ग्रहण कर ले।

अतएव आप श्रीमगवान्की कृपाका भरोसा करके उनकी दारण हो जाइये और मनमें यह निश्चय कीजिये कि उनकी कृपाद्यक्तिके सामने मनमें पापकी स्फुरणाका भी उदय नहीं हो सकता। फिर पाप तो होंगे ही कहाँसे। रोप मगवक्कुपा।

( ?.)

### दिन-रात भगवद्भजन कैसे हो ?

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिला। आपको दिनमर काममें छगे रहना पड़ता है, अवकाश बहुत कम मिलता है, इसिलये तीत्र इच्छा होनेपर भी आप अलग बैठकर भजन-ध्यानके लिये समय नहीं निकाल सकते। काम करते हुए ही भजनका कोई तरीका जानना चाहते हैं—सो बहुत अच्छी बात है। मेरी समझसे ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिये कि आपको समय मिलता ही न हो। शौच, स्तान, भोजन, शयन आदिके छिये समय किसी तरह आप निकालते ही होंगे । वैसे ही आप चाहें तो भजनके लिये भी कुछ समय निकाल सकते हैं। जो कार्य अत्यन्त आवश्यक होता है, जिस कार्यके प्रति मनमें आकर्षण होता है तथा जिसके लिये तीत्र इच्छा होती है, उसके लिये समय मिल ही जाता है। आप प्रयत्न करके देखें; आपकी लगन, रुचि तथा मनमें आवश्यकताकी भावना होगी तो आसानीसे समय मिल जायगा। फिर श्रीमद्भगवद्गीता-में श्रीमगवान्ने एक ऐसा तरीका बतलाया है कि जिससे यदि मनुष्य चाहे तो प्रतिक्षण भगवान्का भजन-पूजन वड़ी सगमताके साथ कर सकता है। भगवान् कहते हैं--

यतः प्रवृत्तिर्मूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धं विन्द्ति मानवः ॥ (गीता १८ । ४६ )

'जिन परमात्मासे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिनके द्वारा यह सर्व जगत् व्याप्त है, उन परमात्माको अपने सहज कर्मोंके द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको (मानव-जीवन-की परम और चरम सफलताको) प्राप्त हो जाता है।'

भगवान्के इस आदेशके अनुसार मनुप्य चाहे जहाँ, चाहे जब, अपने ही द्वारा किये जानेवाले उसी समयके कर्मों-के द्वारा भगवान्का भजन-पूजन कर सकता है।

इसमें किसी स्थान-विशेष, समय-विशेष, स्थिति-विशेष और उपचार-विशेषकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी वर्णाश्रमका मनुष्य, किसी भी स्थानमें, किसी भी स्थितिमें सर्वत्र-स्थित भगवान्का पूजन कर सकता है । इस पूजनमें गन्ध-पुष्प, धूप-दीप आदिकी भी आवस्यकता नहीं है। जिस मनुष्यके लिये जो शास्त्रीय कर्म विहित है, उसीके द्वारा वह भगवान्की पूजा कर सकता है। वस, मनका भाव यह होना चाहिये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, सर्वव्यापी और सर्वाधार भगवानकी पूजा ही कर रहा हूँ । फिर सोना-जागना, खाना-पीना, जाना-आना, व्यापार-व्यवसाय करना, यहाँतक कि शरीर-शुद्धितकके सभी कर्म भगवान्की पूजाके उपकरण बन जायँगे । आप इस प्रकारसे हर समय भगवान्की पूजा कर सकते हैं। जिसको भी देखें, जिससे भी बात करें, मन-ही-मन यह निश्चय कर छें कि इस रूपमें भगवान ही आपके सामने स्थित हैं। तदनन्तर उन्हें मन-ही-मन प्रणाम करके उस समयके लिये उसके साथ जिस प्रकारका व्यवहार-वर्ताव करना शास्त्रदृष्टिसे विहित हो, उसी प्रकारके व्यवहार-वर्तावद्वारा उनकी पूजा करें । फिर, आप अलग समय निकालकर मजन-पूजन न भी कर सकेंगे तो भी कोई हानि नहीं है। इस प्रकारसे भगवानका भजन-पूजन करने लगनेपर आपके समस्त कर्म स्वाभाविक ही मगवदर्पण हो जायँगे और आपके चित्तमें सदा सहज ही भगवान्की स्मृति भी वनी रहेगी । भगवदर्पण कर्मोंका और भगवान्की नित्य स्मृतिका फल तो भगवत्-प्राप्ति है ही । भगवान् कहते हैं-

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम् ॥ ग्रुभाश्रुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ (गीता ९ । २७-२८)

'अर्जुन! तुम जो कुछ भी कर्म करते हो—खाते हो। हवन करते हो। दान करते हो और तप करते हो। सब मेरे अर्पण कर दो। इस प्रकार, जिसमें समस्त ( लौकिक। पारलौकिक। पारमार्थिक आदि) कर्म मुझ मगवान्के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाले तुम शुभाशुम फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाओगे और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होओगे।

तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैध्यस्यसंशयम् ॥

.... (गीता ८। ७)

'अतएव तुम सब समय निरन्तर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो । इस प्रकार मुझमें आप्त मन-बुद्धिसे युक्त होकर तुम निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होओगे ।'

इस प्रकार मनुष्य भगवत्-स्मरण तथा भगवदर्पण-बुद्धि-से किये जानेवाले विहित कमोंके द्वारा भगवान्की पूजा करता हुआ अनायास ही भगवान्को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार सभी लोग कर सकते हैं। पर इसके साथ ही, कुछ समय प्रतिदिन अलग भी भगवान्का भजन-पूजन किया जाय तो उससे जल्दी लाभ होता है और वह सहज भी है। यह सत्य है कि पूरा भजन तो वही है जो आठों पहर विना विरामके और प्रत्येक कमके द्वारा ही होता रहता है। पर ऐसे भजनमें प्रवृत्ति हो, इसके लिये भी नित्य नियमपूर्वक कुछ समयतक अलग वैठकर भजन करने-की आवश्यकता है। मेरी समझसे आप यदि थोड़ी भी चेष्ठा करेंगे तो आपको समय मिल ही जायगा।

यह याद रखना चाहिये कि मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है और एकमात्र कर्तव्य भगवद्भजन है। चाहे जैसे भी हो, अपनी-अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुसार यह अवस्य करना ही चाहिये। शेष भगवत्कृपा।

#### (३) श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम-तत्त्व हैं

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । गीताके पुरुषोत्तम-तत्त्वके सम्बन्धमें पूछा, सो वस्तुतः इस तत्त्वका यथार्थ ज्ञान तो भगवान् व्यासको ही है, जिन्होंने इसका उल्लेख किया है। मैं तो अपने विचारकी बात लिख सकता हूँ और अपनी समझ तथा दृष्टिकोणसे मुझे इस मान्यतामें पूर्ण विश्वास है। मेरी समझसे गीताके श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं। यही समग्र ब्रह्म हैं। ये क्षरसे अतीत हैं। अक्षरसे उत्तम हैं और सर्वगुह्मतम परम तत्त्व हैं। ये ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हैं । इनमें एक ही साथ परस्परविरोधी धर्मोंका प्रकाश है । ये निर्गुण हैं और अचिन्त्यानन्त कल्याणगुणगण-स्वरूप हैं; ये सर्वेन्द्रियविवर्जित हैं और सर्वेन्द्रियगुणाभास हैं । ये कर्तृत्वहीन हैं और सर्वकर्ता हैं; ये अजन्मा हैं और जन्म धारण करते हैं; ये सबसे परे हैं और सदा सबमें व्याप्त हैं; ये सर्वथा असङ्ग हैं और नित्य प्रेम-परवश हैं। यही अर्जुनके सखा हैं, सारिथ हैं, गुरु हैं और मगवान् हैं। ये निर्गुण, निरञ्जन, निष्क्रिय, निष्कल, निरवद्य, अनिर्देश्य, अचल, कूटस्य, अव्यक्त तत्त्वं हैं और ये ही दिव्य सौन्दर्य-माधुर्य-सुघा-सार-समुद्रः नित्यः नटवरः स्यामसुन्दर हैं एवं

ये ही गति, भर्ता, भोक्ता, प्रभु, साक्षी, शरण, सुहृद्, माता, पिता, धाता, पितामह, उपद्रष्टा, अनुमन्ता, परमात्मा और महेश्वर हैं । गीतामें जहाँ-जहाँ अहं, मम, मे, माम, मक्तः, मया पद आये हैं, सब इन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके लिये ही आये हैं । यह श्रीकृष्णतत्त्व ही गीताका प्रतिपाद्य है और इसीकी शरणागतिका चरम उपदेश गीतामें दिया गया है । यही गीताकी सर्वगुह्यतम शिक्षा है ।

(8)

खर्च घटनेका उपाय-सादगी

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिसरण । आपका पत्र मिळा । आजकळ हमळोगोंके खर्च बहुत बढ़ गये हैं—यह सत्य है । इसका कारण महँगी तो है ही । साथ ही हमारी रहन-सहनकी खर्चीळी पद्धित भी है । रहन-सहनका स्टेण्डर्ज (स्तर) ऊँचा करनेकी चर्चा इधर बहुत जोरोंसे चळ रही थी । इस स्तरकी उच्चताने इतना अधिक व्यर्थ खर्च बढ़ा दिया है कि जिसकी पूर्ति अब बहुत कठिन हो गयी है । अभाव जितना बढ़ाइये, उतना ही बढ़ता रहेगा । कामनाका अन्त कहाँ है । और जितनी ही कामना बढ़ेगी, उतना ही अनाचार, भ्रष्टाचार और पाप बढ़ेगा—यह प्रत्यक्ष है । मगवानने गीतामें भी इस कामनाको ही महाशन (मोगोंसे कमी तृप्त न होनेवाळा), महापापी और मनुष्यका शत्रु बतळाया है । महाशनो महापापा विद्ययेनांमह वैरिणम् । १ (३।३७) और पापका फळ दुःख होगा ही । एक युग था, जब यहाँके निवासी कहते ये—

स्वच्छन्द्वनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते। अस्य दग्धोदरस्यार्थे कः कुर्यात् पातकं महत्॥

'वनमें उत्पन्न होनेवाले शाक आदिके द्वारा ही जब पेट भर जाता है, तब इस पेटके लिये कोई महान् पाप क्यों करेंगे।' आज यह सपनेकी-सी बात हो गयी है।

आज तो हमारा पेट इतना बढ़ गया है कि वह किसी भी हालतमें भरता ही नहीं । कामनाकी भूखका क्या ठिकाना । इसीसे आज प्रत्येक व्यक्ति अर्थ और अधिकारके पीछे पागल है ।

खान-पानमें अपनी देशप्रथाके अनुसार पहले जो कुछ होता था, उसमें एक संयम था। अब देशके बढ़े-बढ़े अप्रणी पुरुष भी अंगरेजी पढ़-लिखकर ब्रेक-फास्ट (प्रातः-कालीन भोजन), लेच (मध्यकालीन भोजन), टिफिन (मध्याह्रोन्तर ब्याल्ट्र), डिनर (रात्रिभोजन)। करते हैं। इसके सिवा, बेड्टी (विस्तरकी चाय) से लेकर रात्रितक कई बार

बिस्कुटसित चाय अलग ली जती है । फल और सूखा मेवा अलग । अब बतलाइये, भोजनखर्च क्यों न बढ़े ।

गाँवों में पहले लोग घोती पहनते और बदनपर एक गमछा या चादर डाल लेते थे। धूप, वर्षा, सर्दी आदि सहनेका इसीवे उनको अभ्यास था और इसीसे वे प्रायः नीरोग भी रहते थे। अब ग्रामवासी लोग भी पढ़ लिखकर वेश-भूपा सजाने लगे। गरमीकी मौतिममें भी पैरों में मोजे, पतलून या चूड़ीदार पाजामा, बदनपर तीन-चार कपड़े, कोट, लम्बी शेरवानी आदि आ गये हैं। इन काड़ों की सिलाई में सेकड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। बच्चों को यूरोपियन ढंगकी घघरी, फाक, कोट आदि पहनाये जाते हैं। क्रियों के फैशनका तो कोई ठिकाना ही नहीं। तब बताइये, खर्च कसे नहीं बड़ेगा ? खर्च तो तब घटेगा, जब इतनी वस्तुओं का व्यवहार नहीं किया जायगा और इसके लिये—ितनकी साधारण लोग नकल करते हैं, उन बड़े लोगो, नेताओं, सरकारी अफसरों आदिका सादे मोजन और सादे पोशाकवाले होना आवस्यक है।

मुसल्मानी जमानेमें पाजामा, अचकन, शेरवानी आदि हमारी पोशाकमें आये । अंग्रेजोंके सङ्गते पतलून, कोट, हैट आदि आये; परना अब स्वराज्य मिलनेपर भी हमारा यह विदेशी मोह नईं। छूटा है—यह खेदकी बात है। महात्मा गाँधी छन्दनमें बादशाहसे नंगे बदन, नंगे पैर, छोटी सी घोती पहने, चादर ओड़े मिले थे। यदि आज हमारी सरकार यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रिय पोशाक घोती और चहर है। और यदि यहे वहे मिनिस्टर, न्यायाधीश, जिलाधीरा, विद्यालयों-महाविद्यालयोंके अधिपति, आचार्य, नेतागण, प्रमुख व्यापारीवर्ग इसी पोद्याकमें अपने-अपने कार्याल्यों, कचहरियों, विद्याल्यों और वृकानेंपर उपस्थित होने ल्यों तो इनकी देखा-देखी बहुत ग्रीघ्र जनता उसीके अनुसार घोती, चादरका व्यवहार करने छगे । कपड़ेका खर्च अपने-आप कम हो जाय । यह सच है कि मनुष्योंकी संख्या बढ़ी है; परन्तु साथ ही उत्पादन भी तो बढ़ा है। ज्यादा अभाव तो हुआ है कल्पित अभावोंको बढ़ा छेनेसे-उच्चस्तरके जीवनके नामपर अधिकाधिक वस्तुओंके व्यवहार और संग्रहसे।

पहले धार्मिक भावनासे नर नारी व्रत-उपवासादि करते थे । उससे भी बहुत अन्न बच जाता था । साथ ही संयम तथा इन्द्रिय-निव्रहका पाठ भी सीखते थे । अब तो धर्मका नाम लेना भी अपराध सा हो चला है । खर्च घटाना चाहते हैं, पर जीवनको निरङ्का, उच्छुङ्कल, वासनाओंका दास, विलासी और कल्पित अमावोंसे पूर्ण बना रहे हैं। विवाह आदिमें विभिन्न प्रकारके आडम्बर बढ़ रहे हैं; तब खर्च घटेगा कसे । और खर्च न घटनेपर चोरी, डकैती, घूसखोरी, चोरबाजारी होगी ही। इन दोषोंको दूर करनेके लिये सर्वप्रथम तो आवश्यक है—ईश्वर, परलेक तथा धर्ममें विश्वास । जब एकान्तमें भी मनुष्य चोरी करना, दूसरेका पैसा लेना अधर्म समझेगा, तब आजकी तरह उसकी केवल कानूनके पंजेसे बचकर पाप करनेकी प्रश्चित अमावों तथा उच्च स्तरके (खर्चीले) जीवनसे भी अपनेको दूर रखना पड़ेगा। कामोपमोगपरायण मनुष्य तो अन्यायसे अर्थसञ्चय करेगा ही। जीवनमें जितने ही अभाव कम होंगे, जितनी ही आवश्यकताएँ योड़ी होंगी, उतना ही जीवन निष्पाप रहेगा और उतनी ही सुख शान्ति भी रहेगी।

समाजसे इस पापको दूर करना है तो समाजके प्रमुख पुरुषोंको, शासनाधिकारियोंको और नेताओंको अपना जीवन बदलना पड़ेगा । तभी यह पाप मिटेगा । परोपदेशसे तथा कानूनी कड़ाईसे कुछ नहीं होगा । मगवान्ने गीतामें कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्त्वेवेतरो जनः। स यद्यमाणं कुरुते छोकस्तद्वुवर्तते॥ श्रेष्ठ (समाजमें प्रमुख माने जानेवाला ) व्यक्ति जो-जो आचरण करता है। साधारण होग उसीका अनुकरण करते

हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है। जैसा आदर्श उपस्थित करता है। उसीके अनुसार छोग वर्तते हैं।

(4)

#### भगवान्कां मङ्गलविधान

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिसरण । आपका कृपापत्र मिला । सचमुच इस समय मारतवर्षकी स्थित बहुत शोचनीय है । हमारे समाज-जीवनका जिस प्रकारका नैतिक पतन हुआ है, उसे देखकर बड़ी चिन्ता होती है । इसका परिणाम अच्छा तो कैसे होगा; पर घबड़ानकी बात नहीं है । अमावस्थाके बाद ही गुक्क पक्षका प्रारम्भ हुआ करता है । हमारे दुःख जब बहुत अधिक बढ़ जायँगे, तब हमें चेत होगा । मगवान्का विधान मङ्गलमय होता है । वे जीव-जगत्की मलीमांति परिग्रुद्धि करनेके लिये ही विपत्तिक्पी औषधका प्रयोग किया करते हैं । जो कुछ करते हैं सर्वया निम्नान्त होकर निश्चित कल्याणके लिये ही । असलमें तो इस समय जो कुछ सङ्घट हमपर या तमाम विश्वपर आये

हुए हैं, वे सभी उनके मङ्गलमय विधानके ही अङ्ग हैं—जो पहलेसे सुनिश्चित हैं। हमारा कर्तत्र्य है कि इन दुःखों और विपत्तियों में भगवान्का मङ्गलमय हाथ देखकर हम इनका स्वागत करें एवं अपने विश्वास, श्रद्धा, प्रभु-शरणागितिसे तथा प्रभुके हाथके यन्त्र वनकर इन्हें सुख और सम्पत्तियों के रूपमें परिणत कर दें। ऐसा हम कर सकते हैं—यदि प्रभुकी शरण होकर उनके विधानके रूपमें इनको सिर चढ़ायें। साथ ही अपने जीवनको प्रभुके सर्वथा अनुकूल बना लेना होगा। इमारी प्रत्येक चष्टा प्रभुके मङ्गलकार्यका एक सुन्दर अङ्ग वन जाय। प्रतिकृल वस्तु या भाव हममें रहे ही नहीं। हम अपने अलग अस्तित्वको मूलकर प्रभुके ही चरणरजके एक कण वन जायें, जिससे कि सदा चरणतलसे चिपटे रहकर निरन्तर उनके चरण-स्पर्शका सुखानुभव करते रहें। शेष भगवत्कृता।

(६) भगवद्द्यानके साधन

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिळा । उत्तरमें निवेदन है कि मगवान्की प्राप्तिके अनेकों मार्ग हैं और अधिकारी-भेदसे सभी ठीक हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग-सभी अपने-अपने स्थानमें मइत्त्व रखते हैं। इनमें से किसी एकको मुख्य रूपमें स्वीकार करके साधक अपना मार्ग निश्चित करता है । फिर इन ज्ञान, मक्ति, योग आदिके भी विभिन्न स्वरूप तथा स्तर हैं। एक मार्गसे यदि सफलता नहीं मिलती तो यह समझना चाहिये कि या तो उस मार्ग-पर वह साधक मलीमाँति चल नहीं पाया अथवा वह उस मार्गका अधिकारी नहीं है। परन्तु एक मार्गपर चलना आरम्भ करके उसे सहसा छोड़ना या बदलना नहीं चाहिये। सावधानीके साथ पता लगाना चाहिये—कहाँपर नुटि है। जहाँ त्रुटि मिले, वहीं उसकी पूर्तिका प्रयत करना चाहिय । साधक यदि है। किक पदायाकी कामनावाला नहीं है। वह गुद्ध हृदयसे एकमात्र मगवत्प्राप्ति या अपने इष्टलरूप न भगवान्का साक्षात्कार चाहता है तो उसके मार्गकी कठिनाइयांको मगवान् स्वयं दूर करेंगे, वे ही उसके मार्ग-दर्शक बरेंगे और वे ही उसके छिये पाथेय, प्रकाश और साथीकी व्यवस्था करेंगे । आप अपनेको उनपर छोड़ दीजिये, अपनी जीवन-चर्याको सर्वथा उनके अर्थण कर दीजिये । फिर वे आप ही सम्हालेंगे । भगवान्ने खयं गीतामें कहा है

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहान्यहम् ॥ (९।२२)

'जो अनन्य ( एकमात्र मेरे ही शरणापन होकर मुझपर ही श्रद्धा, विश्वास, आशा-भरोसा रखनेवाले ) मेरे जन निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए ( मेरे लिये ही ) मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य मुझमें लो हुए पुरुषोंके योग-क्षेमका मैं खयं वहन करता हूँ । अर्थात् उनके प्राप्त साधनकी रक्षा—क्षेम में खयं करता हूँ और जो कुछ उन्हें प्राप्त करना है, उसका योग—प्राप्ति भी मैं खयं करा देता हूँ ।

हमें तो बस, यूरी करना है कि हम उनपर निर्भर करना सीख छ । अपना सब कुछ उन्हें सीपकर उनके हायकी कठपुतली बन जायाँ। वे जब करें, जो करें, जिसे करें,— उसीमें हमें आनन्दका अनुभव हो। ऐसा होनेपर उनके दर्शन बहुत शीघ्र होते हैं।

उनके दर्शनका दूसरा साधन है—आत्यन्तिक उत्कण्ठा । जिसे 'अनिवार्य आवश्यकता' भी कह सकते हैं, जैसी प्यासको जलकी होती है। हमारी भगवत्-मिल्नकी इच्छा जब वैसी आवश्यकतामें परिणत हो जायगी, तब उसकी पूर्ति बिना विलम्ब होगी।

आप जो साधना कर रहे हैं, वह ठीक है। उसे श्रद्धा-पूर्वक करते जांइये। मनमें कभी अविश्वासको स्थान न दीजिये। न कविये ही। धैर्यके साथ छगे रहिये। जो अधीरता भगवान्के मिलनकी आदश्यकता पैदा करती है, वह तो बहुत श्रेष्ठ है; परंतु जो अधीरता साधनमें शिथिलता छाती है, उससे सदा बचना चाहिये। वह तो साधनका विन्न है।

'लागी रहु रे भाइया तेरी बनत-बनत बनि जाय ।' दोष भगवत्क्रुपा ।

.. (७) ...

मगवान् शङ्कर और श्रीकृष्ण एक ही हैं

प्रिय महोदय ! सप्रेम हिरसरण । आपका पत्र मिछा । आपके गुरुदेव समर्थ विद्वान् हैं और चार-पाँच वर्ष पहले आप उनसे भगवान् शङ्करका मन्त्र ले चुके हैं, पर इघर दो महीनेसे आपको लगातार स्वप्नमें भगवान् श्रीशङ्करके बदले भगवान् श्रीशृङ्करणकी पूजा करनेकी प्रेरणा मिलती है और आप दुविधामें हैं कि किसकी पूजा करें। इसके उत्तरमें निवेदन है कि वस्तुतः तत्त्वदृष्टिसे भगवान् श्रीशङ्करजीमें और भगवान् श्रीङ्मरणमें कोई भी अन्तर नहीं है। एक ही भगवान् दो स्कर्णोमें प्रकट हैं। इनमेंसे किसी एकको छोटा-बड़ा मानना उन्तित नहीं है। यह दूसरी बात है कि साधक अपने इष्ठस्वरूपमें इद और अनन्य अद्वा रखकर उसीको सर्वोपरि

और सर्वरूप मानकर भजता है एवं अन्यान्य सभी भगवत्-स्वरूपोंको उसीके विभिन्न रूप मानता है एवं ऐसा ही होना भी चाहिये। आपने इधर श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत और रामायणका अध्ययन किया है, सम्भव है, इसी कारण श्रीकृष्ण-सम्बन्धी नवीन संस्कारोंके कारण आपको वैसे स्वप्न आते हों । यह भी हो सकता है कि आपकी प्रकृति श्रीकृष्णस्वरूप-की उपासनाके अनुकृल हो और खयं भगवान् शङ्कर ही आपको उनकी उपासनाके लिये प्रेरित करते हों । जो कुछ भी हो, आपको भगवान् श्रीराङ्करकी उपासना छोड़नी नहीं चाहिये और मन न माने तो श्रीशङ्करजीका ही दूसरा रूप समझकर श्रीकृष्णकी उपासना भी करनी चाहिये । कुछ समय बाद अपने-आप ही ढंग ठीक बैठ जावगा । यह निश्चय मानिये कि श्रीराङ्करजीकी पूजासे श्रीकृष्णकी पूजा हो जाती है और श्रीकृष्णकी पूजासे श्रीराङ्करजीकी ! श्रीराङ्करजीमें दढ निष्ठा होनेके लिये आपको शिवपुराण आदि प्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये । शेष भगवत्कृपा ।

(6)

### पापसे छूटनेका उपाय

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्सरण । आपका पत्र मिला । आपने छड़कपनसे छेकर अवतककी अपने जीवनकी पाप-प्रवृत्तिका हाल लिखा, उसे पढ़कर खेद हुआ। सचमुच आपकी पत्नी बड़ी साध्वी थीं जो आपको इस पापसे छूटनेके लिये समझाया करती थी । जो कुछ भी हो, अब तो आपकी उम्र भी अधिक हो चुकी है । आप सच्चा पश्चात्ताप करके दीनबन्धु पतितपावन भगवान्की शरण ग्रहण कीजिये । उन्हींको एकमात्र शरण्य, त्राणकर्ता और आश्रयदाता मानकर उनके चरणोंपर अपनेको डाल दीजिये तथा दिन-रात अविराम भगवन्नाम-जपका अभ्यास कीजिये । भगवदाश्रय और भगवन्नामसे पापोंका समूल नाश हो जाता है, यह निश्चित है । पर यह करना तो होगा आपको ही । शेष भगवत्क्रपा ।

(..९) .. भाईसे प्रेम करें

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । अपकी लिखी हुई बात आपकी दृष्टिंगे ठीक ही है; परंतु आपकी दृष्टि ही बदली हुई है । द्वेषदृष्टि होनेपर सब दोषरूप हो जाता है । वरं द्वेष्य वस्तुके गुणोंमें भी दोष दीखता है और भेद तथा परायापन तो आ ही जाता है । यही कारण है कि आपलोग सगे भाई होते हुए भी पराये हो गये हैं । प्रेमका स्वभाव है अनेकको एक करना और देपका स्वभाव है एकको अनेक करना। जहाँ प्रेम होगा, वहाँ त्याग होगा ही। प्रेमकी भित्ति त्याग ही है। हम जिससे प्रेम करते हैं वे हमारे ही हो जाते हैं। उनका सुख ही अपना सुख होता है। अतएव उनके सुखके लिये सहज ही त्याग होता है। वहाँ छीनाझपटीका सवाल ही नहीं है। हमारा जिससे प्रेम होगा, उसके लिये हम त्याग करेंगे ही। और जहाँ स्वार्थ है वहीं त्यागका अभाव है, वहीं चोरी है, छिपावट है और छीनाझपटीहै। वहीं देप है और जहाँ देप है वहीं दुःख है।

कलकत्तेके समीप एक वकील रहते थे । उनके घरमें एक उनकी पत्नी थी और एक छोटा भाई । छोटे भाईपर वकील साहेबका बड़ा प्रेम था; वह पढता था । भाभीका भी देवरपर स्नेह था; परंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतने छगे, त्यों-ही-त्यों भाभीका प्रेम घटने लगा-वह देवरके प्रति द्वेष करने लगी । द्वेष होनेपर दोष दीखते ही हैं, उसे बात-बातमें दोष दीखने लगे और वह अपने पतिसे शिकायत करने लगी। पतिने बहुत समझाया-बुझाया; परंतु उसकी समझमें बात आयी ही नहीं । अन्तमें उसने पतिसे स्पष्ट कह दिया कि भेरे साथ आपके भाईका निर्वाह नहीं होगा, इन्हें अलग कर दीजिये ।' वकील साहेवने दूसरा उपाय न देखकर दो दस्तावेज वनाये और एक दिन पत्नीको तथा छोटे भाईको पास वैठाकर छोटे भाईसे कहा—'देखो भैया! धुम्हारी भाभीको तुम्हारे व्यवहार-वर्तावसे संतोष नहीं है । यह वँटवारा चाहती है। मैंने भी निश्चय कर लिया है कि वँटवारा कर दिया जाय; क्योंकि रोज-रोजके कल्रहकी अपेक्षा एक बार निपटारा हो जाना उत्तम है। मेरे पास दो चीजें हैं - एक मैं और एक मेरी जमीन-जायदाद तथा अर्थसम्पत्ति । दोनेंकि दस्तावेज तैयार हैं। तुम्हारी भाभी यड़ी है, अतः उसका पहळा अधिकार है। इन दोनों चीज़ों में से जिस एकको वह पसंद करे, निःसंकोच प्रसन्तासे छे छे । उसके छे छेनेपर जो चीज बचेगी वह तुम्हारे हिस्सेमें आ जायगी। वकील साहेब-की वात सुनकर उनकी पत्नी बड़े सोचमें पड़ गयी। कुछ देर चुप रही । फिर सोच-साचकर उसने कहा- 'मुझे तो जमीन-जायदाद और अर्थसम्पत्ति चाहिये । वकील साहेबने बड़ी प्रसन्नतासे दस्तावेज निकाला । पढ़कर सुनाया, स्वयं इस्ताक्षर किये, छोटे भाईसे कराये और पत्नीसे कराये । फिर उसकी एक-एक प्रति दोनोंको दे दी । तदनन्तर भाईसे

कहा— 'चलो, हमलोग अन्यत्र रहेंगे।' दोनों माई जो एक एक घोती कुर्ता पहने थे, वैसे-के-वैसे ही उठकर वहाँसे चल दिये। वकील साहबकी पत्नी कुछ भी बोल नहीं सकी। बोलती भी कैसे। देवरने जरूर मामीकी चरणधूलि लेनेकी चेष्टा की। पर उसने पैर हटा लिया। पति-वियोगका तो उसे दुःख हुआ, पर देवरके हट जानेसे उसने मानो सुलकी साँस ली। अब वह कुछ कर्मचारियोंको रखकर जमीन-जायदादकी सम्हाल कराने लगी। कुछ दिन तो काम चला तथा देवरको हटा देनेका सन्तोष भी मनमें रहा। पर धीरे-धीरे काम विगड़ने लगा। कर्मचारियोंने मनमानी आरम्भ की। खर्च वढ़ गया। आय प्रायः वंद हो गयी। मामले-मुकदमे भी लगा गये। सालभर भी नहीं बीता कि वह सर्वथा ऊब गयी और पतिके पास जाकर उसने घर लोटनेकी प्रार्थना की।

वकील साहव नामी वकील थे, उन्होंने घरसे निकलकर दूसरी जगह मकान भाड़े ले लिया । रसोइया-नौकर रख लिये । काम तो उनका चल ही रहा था। छोटा भाई सुयोग्य तो था ही। उसके हृदयपर भाईके वर्तावकी अमिट छाप पड़ गयी थी। वह भी घरकी सँभाल और काम-काजमें पूरी सहायता करने लगा था। दोनों सुखसे रहने लगे थे।

जब पत्नीने आकर प्रार्थना की और कहा कि 'मेरा अपराध क्षमा करें । देवरको में पुत्रकी माँति पालूँगी । मेरी बुद्धि मारी गयी थी जिससे मैंने उस निरपराधको सताया और यहाँतक काण्ड किया । अब में अपनी भूळ समझ गयी । आप तथा देवरजी मुझे क्षमा करें ।' यों कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू आ गये और वह फुफकार मारकर रोने लगी । भाभीको रोते देखकर देवरने उसके चरण पकड़ लिये और भाईसे घर चळनेका अनुरोध किया । वकीळ साहबके मनमें द्वेष तो था ही नहीं । वे इँसने छगे और पत्नीके साथ घर छौट आये । तबसे उनका परिवार सुखी हो गया ।

इस घटनाके लिखनेसे मेरा तात्पर्य इतना ही है कि आप भी अपने छोटे भाईके साथ प्रेमका बर्ताव करें। उसका दोष भी है तो उसे ठीक करनेका उपाय प्रेम तथा रनेह ही है, न कि तिरस्कार । और यदि आप ईमान बिगाइकर उसका हक रख लेंगे और उसे निकाल देंगे, तब तो बड़ा पाप करेंगे। भगवान् श्रीरामचन्द्र और परम भाग्यवान् भरत-जीके आदर्शको सामने रिखये। यहाँकी कोई वस्तु साय नहीं जाती, सब कुल यहीं रह जायगा। मनुष्य जो बुरी नीयतसे कुल बुरा काम कर बैठेगा, वही उसके साथ जायगा और

उसका दुष्परिणाम भी उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। आप प्रेम कीजिये, आपका अपना ही भाई है। उसके अपराघोंको क्षमा कीजिये और उसे हृदयसे लगाइये। आपका वर्ताव निष्कपट, प्रेमपूर्ण और सुन्दर होगा तो उसका हृदय अवश्य पलटेगा, वह आपके अनुकूल हो जायगा। और यदि न भी हुआ तो भी आपकी तो इसमें कोई हानि होगी ही नहीं। भगवान्के दरवारमें आप आदरके पात्र होंगे, जो जीवके लिये सबसे बड़ा लाभ है। विशेष भगवत्कृपा।

#### (१०) मित्र और सुहृदुके लक्षण

प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृषा-पत्र मिला । मित्र और सुद्धद्का भेद पूछा । इसके उत्तरमें निवेदन है कि मित्र देने-लेनेमें संकोच न करनेवाला हितेषी होता है और सुद्धद् प्रत्युपकारकी कोई भावना न रखकर हित करता है। मित्रकी बड़ी सुन्दर व्याख्या श्रीतुल्सीदासजी महाराजने की है—

ज न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हिह विलोकत पातक मारी॥ निज दुख गिरिसम रज करिजाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना॥

आज ऐसे मित्र कहाँ हैं ? जो केवल अपने स्वार्थ-साधन-के लिये ही किसीके साथ मित्रताका नाता जोड़ना चाहते हैं, या जो सभाओंमें कहनेमरको किसीको 'मित्र' नामसे सम्बोधित करते हुएं अंदर-ही-अंदर उसका अहित सोचते रहते हैं । ऐसे मित्रोंसे तो बचना ही चाहिये। सुदृद्के सम्बन्धमें शास्त्र कहते हैं—

परेषामनपेक्ष्यैव कृतप्रतिकृतं हि यः। प्रवर्तते हितायैव स सुद्दत् प्रोच्यते बुधैः॥ (स्क॰ मा० कुमा० १०। २६)

'प्रत्युपकारकी आशा न रखकर जो दूसरेके हितके लिये प्रवृत्त होता है, बुद्धिमान् पुरुष उसको सुद्धद् कहा करते हैं।' हम समीको मित्र और सुद्धद् बननेकी चेध करनी चाहिये। हम किसीके मित्र या सुद्धद् होंगे तो हमें भी मित्र-सुद्धद् मिल जायँगे। सच्चे सुद्धद् तो श्रीभगवान् ही हैं, जिन्हें सुद्धद् जान लेनेपर ही शान्ति मिल जाती है।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।

#### (११) काल करें सो आज कर

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिसरण । आपका कृपापत्र मिल गया था । उत्तरमें देर हुई, इसके लिये क्षमा करें । आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं । आपने जो योजना सोची है, वह भी बढ़िया है; परन्तु आप समर्थ होते हुए भी बारह सालसे केवल सोच ही रहे हैं, कुल कर नहीं रहे हैं, यह ठीक नहीं है । आप अनुकूल समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर कौन कह सकता है कि वैसा अनुकूल समय आयेगा या नहीं । या उसके आनेके पहले ही आप संसारसे चले नहीं जायँगे । भजन, दान और धर्मसंग्रह आदि कार्योंमें जरा भी विलम्ब नहीं करना चाहिये । पाप-प्रवृत्तिमें चिरकारिता, दीर्घसूत्रीपन होना बहुत अच्छा है; परंतु सत्कार्यमें तो यह बड़ा भारी विन्न है । महामारतमें कहा है—

श्वः कार्यमध कुर्नित पूर्वोह्ने चापराह्मिकम् । न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् ॥ 'कल करना हो उसे आज करो, दिनके पिछले पहरमें करना हो उसे पहले पहरमें कर लो; तुम्हारा काम हुआ या नहीं, मृत्यु इसकी वाट नहीं देखेगी।'

इसीका अनुवाद कवीरजीके इस दोहेमें है— काल करें सो आज कर आज करें सो अव। पलमें परलें होयगी फेरि करेंगा कव॥

मेरे एक आदरणीय मित्र थे, बड़े आदमी थे, अच्छा हृदय या । उन्होंने कई योजनाएँ सोच रक्सी थीं । योजनाएँ समी छोकोपकारिणी और सुन्दर थीं; परंतु वे उन योजनाओंको सफल नहीं बना सके, पहले ही उनका देहावसान हो गया और सारी बातें मन-की-मनमें ही रह गयीं।

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। नित्यं संनिद्धितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंप्रदः॥ 'शरीर खदा नहीं रहते, न वैभव ही खदा रहता है और मृत्यु खदा समीप है, यह समझकर धर्मका संग्रह करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये।'

पता नहीं, कल मन बदल जाय, स्थिति बदल जाय, साधन न रहें, इसल्ये आपको अपनी योजना कार्य-रूपमें परिणत करनेके लिये जल्दी करनी चाहिये। यह मेरा आपसे बलपूर्वक अनुरोध है।

अव रही मजनकी वात, सो वह तो अत्यन्त ही आवस्यक

है। मुझे पता नहीं आपकी क्या उम्र है। परंतु भजन तो लड़कपनसे ही करना आवश्यक है। कोई आज मरे या सौ वर्षक वाद, भजन सदा वनता रहे। पता नहीं, कब मौत आ जाय। भजन विना ही यदि शरीर छूट गया तो इससे वद्कर और कोई हानि नहीं होगी। मनुष्य-जन्म ही व्यर्थ हो जायगा। जो लोग कहते या मानते हैं कि अभी तो काम करने या भोग भोगनेका समय है, बड़ी उम्र होगी तब भजन करेंगे, वे वस्तुतः बड़े भ्रममें हैं। एक भ्रमर था। वह कमल-कोषमें जा बैठा और मधुपान करने लगा। सन्ध्या होने आयी। कमल सिकुड़ने लगा। उसने सोचा—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्तानुदेष्यति हसिष्यति पङ्काश्रीः । इत्थं वितर्कयति कोषगते द्विरेफे हा हन्त हन्त निर्कर्गं गज उजहार ॥

'रात बीतेगी, सुन्दर प्रभात होगा, सूर्यदेव उदय होंगे, तब कमलकी कलियाँ खिल जायँगी। (उस समय मैं निकल जाऊँगा, इतने रात्रिभर आनन्दसे मकरन्द रसका पान करता रहूँ) इस प्रकार कमल-कोषमें बैठा हुआ भ्रमर विचार कर ही रहा था कि हाय हाय! हाथीने आकर कमलको उखाड़ फेंका (और दाँतों तले दबाकर भ्रमरके सहित ही उसे पीस डाला)।'

यही बात हमारे लिये है, पता नहीं, काल-कुंजर कथ आकर हमें पीस डालेगा । इसलिये मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपनी योजनाको कार्यान्वित करनेमें जरा भी विलम्ब न करें और साथ ही मानव-जीवनके सर्वप्रथम और सर्वप्रधान कर्तव्य मगवन्द्रजनमें तो तत्परताके साथ लग ही जायँ। ऐसा न कर सके तो संभव है औरांकी भाँति आपको भी पछताना ही पहें। शेष भगवन्क्रपा।

( १२ )

### पुराणोंकी वास्तविकता

प्रिय महोदय ! सप्रेम हिर्स्सरण । आपका पत्र मिछा । हमारे पुराण-हित्हालोंके बारेमें आज कलके पड़े-लिखे लोगोंकी जो धारणा है, उससे मेरा मत नहीं मिछता । मैं तो इनमें लिखी एक-एक बातको सच मानता हूँ । सर्वत्यागी ऋषि-मिन्योंको कौन सा स्वार्य था जो वे किसी उद्देश-विशेषको लेकर पक्षपातपूर्ण या असत्य बातें लिखते । इसीसे हमारे पुराणेतिहासों में कुछ ऐसी बात भी आ गयी हैं, जो

निन्दनीय हैं; परंतु सचा इतिहास लिखनेवाले महापुरुष अपनी निन्दाके भयसे निन्दनीय वातको छिपायें क्यों । उन्हें किसीसे प्रशंसापत्र तो लेना ही नहीं है। यह सत्य है कि हमारे शास्त्रीय वचनोंके आध्यात्मिक, आधिरैविक और आधिमौतिक —तीनों अर्थ होते हैं; परंतु उनका आध्यात्मिक अर्थ करके उन्हें कल्पना बता देना नितान्त अन्याय है । हमारे भारतीय विद्वान् भी दूसरोंका चश्मा चढ़ा छेनेके कारण पुराणवर्णित प्रसङ्गोंका कल्पित अर्थ करते हैं और उसीमें गौरव मानते हैं। इसका कारण है विचित्र रचना करनेवाली प्रकृतिको और लोकोत्तर महापुरुषोंके विविध विचित्र चरित्रोंको न समझना एवं विदेशी विद्वानोंके प्रभावमें पड़कर उन्हें कल्पना मान छेना । आपने जो कल्पना की है, वह भी ऐसी ही है । जब-तक हवाईजहाज नहीं बने थे, तबतक हम पुराणोक्त विमानोंकी चर्चाको छोक-कल्पना ही मानते थे। मेरी समझसे तो पुराणेतिहासोंपर विश्वास करके श्रद्धापूर्ण दृष्टिसे ऋषि-मुनियोंके द्वारा आचरित साधनोंका आश्रय लेकर पुरणेतिहासोंके तथ्यों-का अनुसन्धान करना उचित है, तमी उनके वास्तविक रहस्यको हम जान सकेंगे । निरे कौनूहलसे, संदिग्ध हृदयसे या उनके मिथ्या कल्पित होनेके दृढ़ निश्चयको लेकर जो अनुसन्धान अन्वेषण होगा, वह तो सत्यके स्थानपर मिथ्याको ही प्रतिष्ठित करेगा । यह मेरा नम्र मत है । मैं यह मानता हूँ कि पुराणोंमें विद्वानोंने कुछ घटाया-बढ़ाया है पर उससे पुराणोंकी वास्तविकतापर कोई सन्देह नहीं होता । आप विद्वान् हैं, आपको जो उचित तथा सत्य जान पड़े, उसीके अनुसार करना चाहिये। शेष भगवत्कृपा।

( १३ )

## कठोर वत है पर उसीको निमाना है

बहिन! में तुम्हें क्या लिखूँ । तुम्हारी स्थितिकी स्मृति ही मेरी आँखोंसे अशुधारा बहा देती है । यह मेरा चाहे मोह हो, पर है तो सही ही । पर असल बात यह है कि मगवान्ने अयाचितरूपसे तुम्हें जो कुछ दिया है, उसे सिर चढ़ाकर स्वीकार करना चाहिये और उसीमें मङ्गल समझना चाहिये । न स्वीकार करोगी, न अपनाओगी, तो भी वह हटेगा तो नहीं । तब फिर, उसे सन्तोषके साथ प्रहण करनेमें ही बुद्धिमानी है । और उसीमें यथार्य लाम भी है । माना, यह महान् दुःख है, भयानक विपत्ति है; परंतु धर्ममाण व्यक्तियोंकी कसौटी तो विपत्ति और दुःख ही हैं । स्रोना ही आगमें तपाया जाता है । यह आग है । पर यदि

यही आग तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरके विषयानुरागको जलाकर तुम्हारे हृदयको विषय-वासना-धृत्य बना दे सके सो कितने मङ्गलकी बात है। संखियेको परिशुद्ध करके उसका यथाविषि सेवन करनेमें ही बुद्धिमानी है। जो स्थिति मिल गयी है, वह तो मिल ही गयी। अब उस स्थितिको प्रतिकृत्ल मानकर रोना, जीवनको तमसाच्छन्न बना डाल्ना और माननोचित कर्जन्योंसे च्युत हो जाना तो बुद्धिमानी नहीं है; बुद्धिमानी तो उस स्थितिको अनुकृल बनाकर उसे मानव-जन्मकी सफलताका साधन बनानेमें ही है।

तुम्हारे कुछ हितेयी तुम्हें जो दूसरा मार्ग दिखला रहे हैं और उससे तुम्हें बड़ी मनोवेदना हो रही है-सो तम्हारी मनोवेदना तो उचित ही है। जिसकी वंशपरम्परामें सदा ही उस दूसरे मार्गको पाप समझा गया हो, जिसके संस्कारमें ऐसी बातका सुनना भी अपराध माना गया हो, उसको अपने ही लिये ऐसी बात दुनकर दुःख तो होगा ही । मैं तो तुम्हारे ही मतका हूँ, यह तुम जानती ही हो । जो सजन दूसरे मार्गका निर्देश कर रहे हैं, वे मूलमें हैं और वे सुखके भ्रमसे भारी दुःखके बीज वो रहे हैं। तथापि उनकी हितिषिताकी भावनामें तुम्हें जरा भी सन्देह नहीं करना चाहिये । वे तुम्हारे दु:खसे सचमुच दुखी हैं, वे तुम्हें सुखी देखना चाहते थे और चाहते हैं। पर उनकी दृष्टि दूसरी है । वे जहाँतक देख पाते हैं, वहाँतक उन्हें उनके मतके समर्थक कारण ही मिलते हैं । आज हमारे समाजकी जो दुर्दशा है, उसे देखकर उनका ऐसा मत हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य-की बात नहीं है । इसिछिये उनके मतका अनुसरण न करते हुए भी उनके आत्मीयमाव तथा सद्भावका तो आदर ही करना चाहिये । पर यदि तुम्हारा अपना वत दृढ है, तुम प्रत्येक परिस्थितिका सामना करनेके लिये तैयार हो तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता । भगवान् तुम्हारे शुभ सङ्कल्पमें सहायक होंगे । अवस्य ही तुम्हारा व्रत है वड़ा कठोर और सर्वथा तपोमय । आजके युगमें तुम कुछ देवियाँ ही ऐसी हो जो संसारमें तप, व्रत और त्यागकी प्रभामयी ज्वाला बनकर सर्वत्र प्रकाश फैला रही हो । तुम्हें धन्य है और धन्य है तुम्हारे असिधारा वतको ! मेरा तो मस्तक तुम सतियोंके चरणोंमें सदा ही नत है। भगवान् तुम्हारी सहायता करें। शेष भगवत्क्रपा। (88).

ईथर नित्यसिद्ध है

प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र मिळा । धन्यवाद । आप ळिखते हैं कि 'ईश्वर है, यह सिद्ध कीजिये।' इसके उत्तरमें निवेदन है कि ईश्वर नित्य सिद्ध है, वह हमारे, आपके साधन करनेसे सिद्ध होगा, ऐसी वात भी मनमें नहीं लानी चाहिये। आप हैं, में हूँ—क्या इस सत्यके अनुभवको भी सिद्ध करनेकी आवश्यकता है ? यदि हम और आप सत्य हैं तो हमलोग जिसके अंश हैं, वह परमात्मा असत्य या असिद्ध कैसे हो सकता है ? जवतक जलकी एक वूँद भी सामने है तवतक जलनिधिको असत्य कैसे कहा जा सकता है ? थोड़ी देरके लिये अंशविभागको कोई असत्य भी मान ले, पर अंशी तो असत्य हो ही नहीं सकता। समुद्रका जलविन्दु क्षणिक है, वह वायुके साथ उठकर फिर समुद्रमें ही एकीभृत हो जाता है । इसी प्रकार अनेक जीवविभाग व्यावहारिक सत्य है । इस अनेकताका लय एक परमात्म-सत्तामें ही होता है । अतः अंशी परमात्मा ही नित्य सत्य है । घट सत्य है तो घटनिर्माता कुम्मकार असत्य कैसे होगा ? जगत् जब प्रत्यक्ष है तब इसके स्रष्टाका अभाव कैसे सम्भव है ?

कार्य हो और कारण न हो, यह कदापि सम्भव नहीं है । इस सम्बन्धमें आपको विशेष जानना हो तो 'कल्याण'का 'ईदवराङ्क' कहींसे प्राप्त करके उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

२. ईश्वर आनन्दमय हैं, वे लीलारस-विस्तारके लिये ही सृष्टि-रचना करते हैं। इस सृष्टिसे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अनादि कालसे बिलग हुए जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही उनके द्वारा सृष्टिलीलाका स्त्रपात हुआ है।

३. दुःख पूर्वकृत पापोंका फल है । भजनका फल तो सुख है, प्रभुकी प्राप्ति है। वह इस समय भजन करनेवालेको उसके भावानुसार आगे मिलेगा । एक आदमीने किसीकी हत्या कर दी और फिर वह राम-नाम जपने लगा । कुछ समय बाद उसे फाँसीकी सजा होती है । यह सजा राम-नाम-जपका फल नहीं है, यह तो हत्याका दण्ड है । मजन और नाम-जपका परिणाम तो सदा मङ्गलमय और सुखस्वरूप ही है। शेष भगवत्कृपा।

Complete on

#### उत्कण्ठा

( श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्यालकृत बँगला पद्यके आधारपर )
क्यों न तुझको देख पाता ।
वास तेरा सव कहीं, तव क्यों नयन-पथमें न आता ॥
हूँढ़ता फिरता सदासे;
जल-थलोंमें व्यव्रतासे ।

पर सिवा तेरे, विविध अपदार्थ नयनोंमें समाता ॥

यह भुजा तुझको जकड़ने, है उठी रहती पकड़ने। कान तव वचनामृतोंके पान हित नित है छुभाता॥ भूछ होती क्या, न जानूँ,

क्यों पकड़ प्रियको न पाऊँ । पंख होते तो तुरत उड़कर प्रभूके पास जाता॥

> वासना इतनी लगी है; प्यास-च्याकुलता जगी है।

पा सक्रा हा ! न दर्शन क्या कभी हे प्राणदाता ॥

अव न तुझको पा सका मैं; व्यर्थ अमं करके थका मैं। चाहता हूँ भूछ जाऊँ, पर नहीं वह भी सुहाता॥ —अवनेश

## हरि-गुण गायें

आओ मिलकर हरि-गुण गायें। मानव-जीवन सफल वनायें॥ नन्द-यशोदा अजिर-विहारी,श्रीमधुसूद्दन श्रीवनवारी। राधावल्लम कुञ्जविहारी, जनहितकारी भव-भयहारी॥

मद्न मनोहर इयाम रिझायें। आओ मिलकर हरि-गुण गायें॥

प्रेमसुधा बरसानेवाला, परम पुनीत बनानेवाला। मल मन-मुकुर नसानेवाला,प्रमुका रूप दिखानेवाला॥

नयन-सुधा-रस जल वरसायें। आओ मिलकर हरि-गुण गायें॥ प्रेमनगरकी रीति निराली, सूखा पड़े, उगे हरियाली। वसताहै घर होकर खाली,विरह-मिलनकी अद्भृत ताली॥

नयन सूँद लो पट खुल जायें। आयो मिलकर हरि-गुण गायें॥ रोम-रोम राधाके मोहन, मोहनकी राधा जीवन-धन। वेकल राधा वेकल मोहन, राधा-मोहन रूप निरंजन॥

> युगल-छटापर वलि-बलि जायें। आओ मिलकर हरि-गुण गायें॥ —वैद्य रामेश्वरप्रसाद अप्रवाल

### भरत-मिलाप

( र०-श्रीरामभरोसे गुप्तजी 'राकेश' साहित्यरत )

#### गद्य-गीत

ऐं। रह गया एक दिन राघवके आनेका! जन-जनके हृदयकी विरहानल बुझानेका!! ऐसा सोच राम-वन्धु

स्वप्रसे जगते-से!

हो गये संज्ञा-हीन कुछ क्षण वाद झोंका आया मलयानिलका लौट आई चेतना फिर कहने लगे भरत यों अहह ! धन्य हैं सौमित्र-वंधु वैभवका मोह त्याग!

नारीका प्रणय त्याग !!

चल दिये मधुप वन राम-पदारविन्द-मकरन्द पान करने में ही एकमात्र नीच हूँ, नराधम हूँ, नारकी हूँ कुठार हूँ रधुकुलके वृक्षका परंतु नहीं, नहीं,

फिर भी मैं आरत हूँ ! भक्त हूँ शरणागत हूँ !!

किया था जयंतने यद्यपि अक्षम्य दोष ! आया शरणागत हुए राम गत-रोष !!

दिया था अभय-दान ! दिया था क्षमा-दान !!

होती प्रतीति दृढ़ आयेंगे अवश्य राम

न और यदि

अवधि बीत जानेपर ! राम के न आनेपर !!

रहें प्राण फिर भी तो कौन अधम मुझ सम

करते यों संकल्प-विकल्प! वीतता युग-सम काल अल्प!!

व्यथाके सागरमें रहे डूबते उतराते भरत !!!

इतनेमें आ गये मारुत-सुत सुधा-सम कहने लगे वचन यों जिसकी अहर्निशि चिन्तामें वने दीन ! करते सारण जिसे हो गये महान श्लीण !! वे ही रघुकुल-पतङ्ग

विजित कर दस-सिर! दूर कर गहन तिमिर!!

आते हैं इसी ओर कौन कौन ?

सवरीके प्राण राम! विभीषणके त्राण राम!! उदारताके स्रोत राम! भवार्णवके पोत राम!!

मेरे जीवन-महथलके शीतल-जलद-राम क्या आते हैं इसी ओर ? हुए भरत प्रमुद्ति-पुनीत संवाद सुन यथा रंक पाई हो अतुल राशि वैभवकी। शुक्कप्राय खेतीपर पड़ गया हो अम्बु ज्यों तत्क्षण

या गये सानुज-राम-वैदेही
गिर पड़े भरत राम-पद-पंकजमें
बहने लगे प्रेमाश्च राघवके नयनोंसे
उस समय
कोकिला कूक उठी
सहस दल खिल गये, मधुपावलि गूँज उठी

वीणापाणि मूक हुई। सहस्र फन स्तन्ध हुए!!

कवि कर पाया नहीं व्यक्त उस क्षणको जब—

मिटता था अखिल चराचरका घोर ताप ! गूँज उठा नममें घन्य घन्य भ्रत-मिलाप !!

× × × ×

X X

### आनापानसतिका अभ्यास

( लेखक--पं०श्रीलालजीरामजी शुक्त, पम्० प०)

'आनापानसित' के अभ्यासकी बौद्ध-धर्मग्रन्थों में बड़ी महत्ता दिखलायी गयी है। आनापानसित एक प्रकारसे प्राणायामके समान है, पर वास्तवमें प्राणायामके अभ्याससे भिन्न है। आनापानसित सम्यक् स्मृति, जो बुद्ध भगवान्का अष्टाङ्गी मार्ग है, का एक अङ्ग है। यह 'प्राणापानस्मृति' का पाली रूपान्तर है। प्राणायामका मुख्य उद्देश्य शारीरिक स्थितिको सुधारना है। उससे मनमें भी चैतन्यता आती है। आनापानसितिका मुख्य उद्देश्य मार्निक स्थितिको सुधारना है। यह मनको स्थिर करनेका सुगम उपाय है। आनापानसितेमें श्वासके आने और जानेपर मनको लगा दिया जाता है। इसमें किसी प्रकारका और प्रयत्न नहीं किया जाता। सहज श्वास-प्रश्वासपर मनको लगाना—यही आनापानस्मृतिका अभ्यास है।

आनापानस्मृतिसे चेतन मनमें चलनेकी क्रियाओंका निरोध हो जाता है। साधारणतः हमारे मनमें अनेक प्रकारके सक्कल्प-विकल्प उठते रहते हैं। इनके कारण हमारा मन सदा अस्पर अवस्थामें रहता है। कभी-कभी मनमें इतने दुःखके विचार आते हैं कि उनके मारे हमें चन ही नहीं मिलती। इन विचारोंका निवारण आनापानसतिके अभ्याससे हो जाता है। बुद्ध भगवान्ने तीन प्रकारके वितकोंके निवारणके लिये आनापानसतिका अभ्यास बताया है। ये वितर्क काम-वितर्क, ज्यापाद-वितर्क और विहिंसा-वितर्क हैं। काम-वितर्क अनेक प्रकारकी भोगेच्छाओंके विचारोंका मनमें आना है, व्यापाद-वितर्क दूसरोंके प्रति कृत्य और उनके प्रतिकारके विषयमें विचार आना है, और विहिंसा-वितर्क रातु-भावनाके विचारोंका मनमें उठना है। इन सभी प्रकारके वितकोंका निरोध आनापानसितेसे हो जाता है।

आनापानसितका अभ्यास पहले-पहले बड़ा कठिन होता है; क्योंकि मनुष्यके कल्लपित विचार उसके मनको किसी भी वस्तुपर स्थिर नहीं रहने देते । जिस व्यक्तिके मानसिक व्यापार जितने अधिक होते हैं, उसके लिये इस अभ्यासका करना उतना ही कठिन होता है। अभिमानकी वृद्धिकी स्थिति-में भी मन एकाम्र नहीं होता।

आनापानसित अहंभावका विनाशक है। जब चेतनाको किसी एक व्यापारपर ब्या दिया जाता है तय ममुप्यको अपने आपका भी ज्ञान नहीं रहता। अहंभायके विनाशकी अवस्था-में मनमें अपूर्व शांक आ जाती है। वितकोंका निरोध भी मान निक शक्तिको कल्पनातीत परिमाणमें बढ़ा देता है। वितक से सदा हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती रहती है। यदि इस शक्तिका अपव्यय न हो तो हमें सङ्कल्पसिद्धता प्राप्त हो जाय।

आनापानसिक अभ्याससे मनुप्यको नींद आ जाती है। अनिद्राकी बीमारीको मारनेका भी यह एक अचूक साधन है। यदि आनापानसिक कारण नींद न आवे तो इस अभ्याससे उसी प्रकारकी मानसिक शान्तिका अनुभव होता है जैसा कि निद्रासे होता है। वितर्क मानसिक थकावट उत्पन्न करते हैं। आनापानसिक वितक का निरोध होता है, अतएव मानसिक शिक्तका व्यय भी नहीं होता। निद्रा भी इनका निरोध करती है। अतएव जो लाभ निद्रासे होता है वह भी आनापानसिक अभ्याससे हो जाता है।

आनापानसतिसे अनेक प्रकारके मानसिक रोगोंका अन्त हो जाता है। अकारण भय और चिन्ताएँ इस अम्याससे नष्ट हो जाती हैं। आनाप:नस.तिका अभ्यास करते हुए यदि किसी मानसिक रोगीको नींद आ जाय तो उसका मानसिक रोग ही नष्ट हो जाय । किसी भी विचारको लेकर अचेतन अवस्था-में पहुँचना म्वास्थ्यलाभके लिये उपयोगी होता है। मनुष्यके आत्मनिदेंशके फलित होनेके लिये विपरीत भावनाओंका बंद होना आवश्यक है। विपरीत भावनाएँ आनापानसतिके अभ्याससे बंद हो जाती हैं। इसिलये कूये महाराय रोगियोंके स्वास्थ्य-लामके लिये उन्हें सम्मोहित करके निर्देश दिया करते थे। दूसरेके द्वारा निर्देश पानेके लिये जिस प्रकार सम्मोहित होने-की आवश्यकता होती है, आत्मनिर्देशके लिये भी उसी प्रकार चेतनाके निराकरणकी आवश्यकता होती है । आनापानसित-के अम्याससे चेतनाकी धाराका निराकरण होता है और प्रकारकी आत्मसम्मोहनकी अवस्थामें आ मन्प्य एक जाता है।

आनापानसितके अभ्यासके द्वारा शारीरिक रोग भी नष्ट किये जा सकते हैं । बहुत-से शारीरिक रोग उनके साथ चळनेवाळे विचारोंके कारण भयक्कर हो जाते हैं । रोगके विषयमें चिन्ता करना भी शारीरिक रोगको भीषण बना देता है । यदि हम अपने रोगके विषयमें सोचना बंद कर दें और उसके प्रति उदासीन हो जायँ तो वह देरतक न ठहरे । रोगके बारेमें सोचना उसकी आयुको और बलको बढ़ाना है । आना-पानस्रतिसे सभी प्रकारके विचार बंद हो जाते हैं । रोगके

विचारोंका भी निरोध इस प्रकार हो जाता है। इससे रोग निर्बल हो जाता है और वह देरतक नहीं ठहर पाता।

आनापानसितके अभ्यासके पूर्व अथवा उसके साथ-साथ 'दिाव' माव अर्थात् सभी घटनाएँ कल्याणकारी हैं, इस विचारका अभ्यास करना उचित है, इससे एक ओर आनापानसितका अभ्यास दृढ़ हो जाता है और दूसरी ओर मानसिक शान्ति उपलब्ध होती है। इससे बहुत-से शारीरिक और मानसिक रोग अपने-आप नष्ट हो जाते हैं।

किसी प्रकारकी थकावटके पश्चात् थोड़ी देर आनापान-सितका अभ्यास किया जाय तो वह थकावटको दूर कर देता है। इस प्रकारके अभ्यासके साथ-साथ शिथिलीकरणका अभ्यास करना उचित है। शिथिलीकरणमें अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके विषयमें विचार करते हुए उन्हें शिथिल किया जाता है। यह एक प्रकारका आत्मनिर्देशका अभ्यास है।

किसी प्रकारके भयद्वर सङ्कटमें पड़ जानेकी अवस्थामें

आनापानसितका अम्यास बड़ा सहायक होता है। इससे मनुष्यमें नया आत्मिविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई जिटल समस्याको सुलझानेके पूर्व आनापानसितका अम्यास किया जाय तो वह समस्या सरलतासे हल हो जाती है। मनकी कमजोरीकी अवस्थामें मनुस्यके मनमें अकल्याणकारी विचार और अमद्र कल्पनाएँ ही अधिक आती हैं। इनपर नियन्त्रण करना किटन होता है। जो स्थिति रोगकी अवस्थामें मनकी हो जाती है, वही स्थिति अन्य सङ्कटकालमें भी हो जाती है, ऐसी स्थितिमें सभी प्रकारके विचारोंको स्थितत कर देनेमें ही मनुष्यका कल्याण है।

स्वस्य अवस्था प्राप्त होनेपर जो विचार आते हैं, वे कल्याणकारी होते हैं । उनके अनुसार काम करनेसे मनुष्यको सफलता मिलती है । अतएव सङ्कटकालमें, रोगकी अवस्थामें आनापानसतिका अभ्यास बहुत ही उपयोगी होता है।

## मीरा और मोहन

( रचियता—काव्यरक्ष 'ग्रेमी' विशारद भीण्डर )

(1)

मीराके मन्दिर आवते मोहन, मोहन मन्दिर जावती मीरा।
मीराका रीझता मोहनसे मन, मोहनको सु रिझावती मीरा॥
माराको थे उर छावते मोहन, मोहनको उर छावती मीरा।
मीराके थे मन भावते मोहन, मोहनके मन भावती मीरा॥

मोहनकी बजती मुरली पग-बूँघरू थी घमकावती मीरा। देखन दौड़ते मोहन थे बहु मंजुल नाच दिखावती मीरा। कान दे मोहन थे सुनते वह जो कुछ बावरी गावती मीरा। जाते समा कभी मीरामें मोहन, मोहनमें थी समावती मीरा॥

मीराको मोहन ही थे कबूछ श्री मोहनको भी कबूछ थी मीरा। आते उड़े हुए तूछसे मोहन, जाती उड़ी हुई तूछ थी मीरा॥ सौरभ-रंजित मोहन थे, चरणों पै चढ़ी वह फूछ थी मीरा। मीरा विना किसे मोहते मोहन, मोहनके विन धूछ थी मीरा॥

अधास-प्रश्वासकी गतिको मनसे देखते रहनेके साथ हो यदि उस गतिमें होनेवालो ध्वनिके साथ इह नाम या मन्त्र जोड़ दिया जाय यानी आने और जानेवाला द्वास अमुक ॐ, राम, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, प्रमः शिवाय आदि किसी भी नामकी ध्वनि कर रहा है पेसा ध्वनिमें चिन्तन किया जाय तो उससे बहुत स्त्रम होता है। ——सम्पादक

(?)

हारन की हलकें हियहार सुधा छलके किलकारिन शाला । डारत लोक विलोकिन चेटक दें टक हेरि रहीं सुरवाला ॥ ठीर ठगें शत काम गुमान जु दौरि चलैं घुटुवान गुपाला । मूरि सजीविन मेलत जीवन खेलत धूरिमरे नँदलाला ॥

(7)

आवें न मातु यशोदाकी गोद विनोदिन पूरि रही अँगनाई। ज्यों घन बीच हँसै चफ्ठा त्यों ठठा किठकारि भरें वलकाई॥ चित्त चुरी निचुरी-सी परें बड़री अँखियान चितौनि निकाई। आनन द्वें दुधरी दितयाँ तुतरी वितयान घुरी मधुराई॥

( 7 )

अंजन अंजित खंजन नैन जु मैनहुके मद गंजनवारे। भौंह कमान अनोखिये <mark>बान सदा ग्रखपै ग्रसुकानि-सि घारे॥</mark> गोरज गोरे सुभाल रमैं विरमैं बनमाल गरे सुघरारे। वै घुघरारी घनी लटके कच हैं मन कौं अटकायन हारे॥

(8)

सीस लही कुलही उलही अति ही छिब छै सुरचाप घनेरी। देखि जकै मिन मंडित भाल महा मितिहू विधि पंडित केरी॥ लै सिगरे जगकी सुषुमा अधरान खरी अरुना गई फेरी। हेरी न जात जु वे सुल पैं छिब खेलि रही है अँधेरी उजेरी॥

(4)

वाजि रहीं पग पैंजनियाँ काटि किंकिनी राजत स्थाम सलोना। स्रोवत आपनपौ घुनिमें जग जोवत जात है चित्रलिकोना॥ कानन लौं कारि जात प्यान वड़े हग चंचल खंजन छौना। वाल दिठौनन पूरित माल जितै हाँसि हेरत फेरत टोना॥

--श्रीहरीरा साहित्यालङ्कार

[ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र ]

वर्ष २४

सं २००६-२००७

सन् १६५०

की

निबन्ध, कविता

तथा

चित्र-सूची

सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार ]

प्रकाशक धनश्यामदास जालान

कल्याण-कार्यालय, पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)

वार्षिक मूल्य ७॥) विदेशोंके लिये १०) (१५ शिलिङ्ग ) प्रति संख्या ।=)

exercise before the sixty of the state of th

# कल्याणके चौबीसवें वर्षकी लेख-सूची

| क्रम-संख्या   | विषय                               | पृष्ठ-संख्या | क्रम-संख्या       | विषय                        | पृष्ट-संख्या  |
|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| १-अंक-विद्याः | गणित और ज्यौतिषका मूल              | <b>ब्होत</b> | १८-आध्यात्मिक     | धनकी श्रेष्ठता (पं० श्री    | लालजी-        |
| भारत (प       | io श्रीशुकदेवजी पाण्डेयः           | एम् •        | रामजी शुक्रः      | , एम्॰ ए॰ )                 | 888           |
| एस्-सी॰ )     | •••                                | 485          | १९-ओध्यात्मिक     | समाजवाद (योगी श्रीशु        | द्यानन्द-     |
| २-अन्तःकरण-   | -चिकित्सा (डा० श्रीदुर्गाशं        | करजी         |                   | •••                         |               |
| नागर )        |                                    | ५३५          |                   | तेका अभ्यास (पं० श्रीलाव    |               |
| ३-अन्त्यजोंके | लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध व       | स्यो १       | जी शुक्र, एम      | <b>4∘ п∘)</b>               | १६०६          |
|               | ाम-स्वराज्य-संघद्वारा प्रेषित )    |              |                   | हैं ? (पं० श्रीदुर्गाः      |               |
|               | त्या-संस्कारका रहस्य (जगद्गुरु     |              | व्यास )           |                             | *** 2083      |
|               | श्रीसम्प्रदायाचार्य स्वामी श्रीभाग |              | २२-आयुर्वेदमें    | देवार्चन (श्रीदीनदयाङ       | जी वैद्य      |
|               | ाराज) •••                          |              |                   |                             |               |
|               | साधुवेषमें एक पथिक )               |              |                   | चिकित्सा-प्रणालीकी          | श्रेष्ठता     |
|               | ाकुन्तलमें अध्यातममूलक             |              |                   | वार्य कविराज श्री           |               |
| संस्कृति (    | पं० श्रीचन्द्रवलीजी पाण्डेय, प     | रम्॰         |                   | आयुर्वेद-सरस्वती, काव्य-व   |               |
|               |                                    | 658          |                   | -तीर्थ )                    |               |
|               | हो जाइये ( श्रीलॉवेल फिल्मोर       |              | 7 .               | चिकित्सा-प्रणालीकी          |               |
|               | हिंदू-संस्कृति (श्रीव्रजभूषणजी सु  |              |                   | वार्य कविराज श्रीहरिवक्षर्ज |               |
|               | ( श्रीजयनारायण मल्लिक, ।           |              |                   | -स्मृति-तीर्थं )            |               |
| ए ०, डिप ० ए  | रड॰, साहित्याचार्य, साहित्याळ      | ङ्कार) १२४९  |                   | भौतिक नाड़ी (डा॰            |               |
|               | व-साधना ( श्रीमञ्जगद्गुर           |              |                   | र्यं, एम्॰ ए॰, पी-एच्       |               |
| रामानुजसम     | पदायाचार्य आचार्यपीठारि            | धेपति 🕠      |                   | ानज्योति )                  |               |
| श्रीराधवाचा   | र्य स्वामीजी महाराज .)             | 60 34        |                   | विवालकृष्णजी वलदुवा, बी     |               |
|               | क्रम सम्राट् समु                   |              |                   | fio )                       |               |
| ( श्रीरामला   | लजी बी॰ ए॰ )                       | 584          |                   | (पं० श्रीभगवद्दत्तजी म      |               |
| १२-आत्मज्योति | ( श्रीबालकृष्णजी वलदुवा            | वी॰          |                   | और पीठविज्ञान ('सूर्यों     |               |
|               | <br>(ख्॰ त्री॰ ) ···               |              |                   | और श्रीमद्भगवद्गीता         |               |
| १३-आत्मविजय   | ( साधुवेषमें एक पथिक )             | \$\$66       |                   |                             |               |
|               | परमात्माका रहस्य ( श्रीजयदय        |              |                   | जी याशिक, एम्० ए० )         |               |
|               |                                    | 5055         | ३०-आय-संस्कृति    | की तुलनात्मक                | गवेषणा े      |
| १५-आदर्श पत   | नी (पं० श्रीशिवनाथजी               |              |                   | )                           |               |
|               |                                    |              |                   | की श्रेष्टता (पं० श्र       |               |
| १६-आदर्श माई  | र् (पं० श्रीद्यवनायजी व            | <b>ू</b> बे, | मोहनजी विद्य      | ासागर् )                    | ••• ५१३       |
| साहित्यरतन )  |                                    | 688          | ३२-आर्थ हिंदू-धा  | र्म (बाबू श्रीजुगलवि        | ह्योरजी 🕝     |
| १७-आदर्श राज  | यानुश <del>ासन-विश्</del> वान (पं० | श्री-        | बिङ्ला )          | ••••                        | 200           |
| राजमङ्गलनाथ   | ाजी त्रिपाठी, एम्० ए०, ए           | . <u>ल</u> - | ३३-आयोंके अस्त्र- | ग्रस्त्र (श्रीअशोकनाथजी व   | गास्त्री) ७२६ |
| एख्॰ बी॰ )    |                                    |              |                   | श्री 'चक्र')                |               |

| ३५-आहार ग्रुद्धि ( श्रीहरिरामजी गर्ग ) १२६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (११) श्रीमास्कराचार्य ४४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३६-ईश्वर और विज्ञान ( श्रीरामजीदासजी वधवा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (१२) समर्थ रामदास स्वामी ८४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बी॰ ए॰, प्रभाकर) ••• ९९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (१३) संत तुकारामजी ८५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३७-उत्तररामचरितमें सीताजी (पं॰ श्रीजयशङ्करजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (१४) संत ज्ञानेश्वरजी ८५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त्रिपाठी ) १५७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (१५) संत एकनायजी ८५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३८-उपमोग (श्री 'चक्र') · · · १२१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (१६) श्रीनामदेवजी · · · ८५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ३९-उपासनाका तत्त्व ( श्रीश्रीकान्तरारणजी ) ५६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (१७) श्रीगोरखनायजी ''' ८५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४०-एकमेवाद्वितीयम् (श्रीइन्द्रचन्द्रजी शास्त्रीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (१८) महात्मा कवीरदासजी ८५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| एम्० ए० ) ११२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (१९) गुरु नानकदेवजी ८५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४१-कम्यूनिष्मसे हम क्यों डरें ? (पं० श्री-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( २० ) सुरदासजी ८५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रमावल्लभजी चतुर्वेदी ) · · · १०२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (२१) गोखामी बुळ्सीदासजी ८५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४२-कर्तव्यपाळनसे संस्कृतिकी रक्षा (हिंदू-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( २२ ) भक्त नरसी मेहता " ८५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संस्कृतिका एक प्रेमी ) १५१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (२३) श्रीनामादासजी ८५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४३-कर्मकी प्रतिक्रिया ('स्योंदय') *** ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( २४ ) खामी दयानन्द सरखती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४४-दर्म-विज्ञान ( रायबहाटर पण्डया श्रीवैजनाथ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( श्रीरामलालजी बी॰ ए॰ ) ८५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जी, वी॰ ए॰) ५५९<br>४५—कलामय ('ममता') १०३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (२५) स्वामी रामकृष्ण परमहंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४५-कलामय ('समता') १०३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( श्रीरामलालजी बी॰ ए॰ ) ••• ८६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४६—कल्याण ( श्वाच ) ९७०, १०३४, १०९८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (२६) स्वामी विवेकानन्द (श्रीरामछाछ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0000 0000 0000 9364, 9886, 8868,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जी बी॰ ए॰ ) ८६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १५४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५२—कुछ आदर्श ऋषि-महर्षि (श्रीसुदर्शन-<br>सिंहंजी) · · · ८३—८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सिंहजी ) ८३-८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४७-कल्याणका मार्ग (श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४७-कस्याणका मार्ग (श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामी-<br>जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) ••• १०९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (१) सनकादि कुमार " ८१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (१) सनकादि कुमार ८१३<br>(२) सप्तर्षि ८१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९<br>४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (१) सनकादि कुमार ८१३<br>(२) सप्तर्षि ८१३<br>(३) देवर्षि नारद ८१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९<br>४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८,<br>१२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (१) सनकादि कुमार ८१३<br>(२) सप्तर्षि ८१३<br>(३) देवर्षि नारद ८१४<br>(४) महर्षि विशेष्ठ ८१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९<br>४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८,<br>१२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५<br>४९-काम या प्रेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घन- की १ ( श्रीलॉवेल फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुल आचार्य, महात्मा और भक्त (श्रीसुदर्शन-                                                                                                                                                                                                                                                             | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घन- की १ ( श्रीलॉवेल फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुल आचार्य, महारमा और भक्त (श्रीसुदर्शन-                                                                                                                                                                                                                                                              | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घन- की १ ( श्रीळॉवेळ फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त (श्रीसुदर्शन- सिंहजी ) १४३६                                                                                                                                                                                                                                               | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीळॉवेळ फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुछ आचार्य, महारमा और मक्त (श्रीसुदर्शन (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४३ (१) श्रीशङ्कराचार्य कुमारिळ मह                                                                                                                                                                                                          | (१) सनकादि कुमार ८१३<br>(२) सप्तर्षि ८१३<br>(३) देवर्षि नारद ८१४<br>(४) महर्षि विश्वष्ठ ८१४<br>(५) मगवान् मनुजी ८१५<br>(६) महर्षि याज्ञवल्क्य ८१५<br>(७) ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ८१५<br>(८) महर्षि दधीचि ८१६<br>(१०) मार्कण्डेय मुनि ८१७<br>(११) महर्षि मुद्गळ ८१७                                                                                                                                                                           |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीलॉवेल फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुल आचार्य, महात्मा और भक्त (श्रीसुदर्यन- सिंहजी ) १४३६६१ (२) श्रीशङ्कराचार्य १४३६। (२) आचार्य कुमारिल मङ                                                                                                                                                                                               | (१) सनकादि कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीळॉवेळ फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुछ आचार्य, महात्मा और मक्त (श्रीसुदर्शन (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४३ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य ८४४ (४) श्रीमध्वाचार्य ८४६                                                                                                                                                               | (१) सनकादि कुमार ८१३ (२) सप्तर्षि ८१३ (३) देवर्षि नारद ८१४ (४) महर्षि वरिष्ठ ८१४ (५) मगवान् मनुजी ८१५ (६) महर्षि याज्ञवल्क्य ८१५ (७) ब्रह्मर्षि विद्यामित्र ८१५ (८) महर्षि दधीचि ८१६ (१०) मार्कण्डेय मुनि ८१७ (१०) महर्षि मुद्रु ८१७ (१२) महर्षि कणाद ८१८ (१३) महर्षि कणाद ८१८                                                                                                                                                              |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १९९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीलॉवेल फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुळ आचार्य, महात्मा और भक्त (श्रीसुदर्शन- सिंहजी ) ११ श्रीराङ्कराचार्य १४३६ १२ ) श्रीराङ्मराचार्य १४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य १४४ (४) श्रीमध्वाचार्य १४६६                                                                                                                                                 | (१) सनकादि कुमार ८१३ (२) सप्तर्षि ८१३ (३) देवर्षि नारद ८१४ (४) महर्षि विश्वष्ठ ८१४ (५) मगवान् मनुजी ८१५ (६) महर्षि याज्ञवल्क्य ८१५ (७) ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ८१५ (७) ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ८१५ (८) महर्षि दधीचि ८१६ (१) आदिकवि वाल्मीिक ८१७ (१०) महर्षि कुणाद ८१७ (११) महर्षि कुणाद ८१८ (१३) महर्षि गौतम ८१८ (१५) महर्षि पतञ्जि ८१८                                                                                                       |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीळाँवेळ फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुछ आचार्य, महात्मा और मक्त (श्रीसुदर्शन सिंहजी ) ८४३-६१ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४३ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य ८४४ (५) श्रीनिम्बार्काचार्य ८४६ (५) श्रीनिम्बार्काचार्य ८४७ (६) श्रीवल्लमाचार्य ८४७                                                                                     | (१) सनकादि कुमार (२) सप्तर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १९९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीलावेल फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुळ आचार्य, महारमा और मक्त (श्रीसुदर्शन सिंहजी ) ८४३-६१ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४३ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य ८४४ (४) श्रीमध्वाचार्य ८४५ (५) श्रीनम्बार्काचार्य ८४७ (६) श्रीवल्लमाचार्य ८४७ (६) श्रीवल्लमाचार्य ८४७ (७) आचार्य श्रीरामानन्दजी                                           | (१) सनकादि कुमार (२) सप्तर्षि (२) सप्तर्षि (३) देवर्षि नारद (४) महर्षि विश्वष्ठ (५) मगवान् मनुजी (६) महर्षि याज्ञवल्क्य (७) ब्रह्मर्षि विश्वामित्र (७) ब्रह्मर्षि विश्वामित्र (१) महर्षि दधीचि (१) आदिकवि वाल्मीिक (१०) मार्कण्डेय सुनि (१०) महर्षि कुणाद (१२) महर्षि कुणाद (१२) महर्षि कुणाद (१२) महर्षि वाज्ञाङ (१४) महर्षि आयोदधीम्य और उनके आदर्श शिष्य |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १०९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ११७२ ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीळॉवेळ फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुछ आचार्य, महात्मा और मक्त (श्रीसुदर्शन सिंहजी ) ८४३-६१ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४३ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य ८४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य ८४६ (५) श्रीनिम्बार्काचार्य ८४७ (५) श्रीनिम्बार्काचार्य ८४७ (६) श्रीवल्लभाचार्य ८४७ (७) आचार्य श्रीरामानन्दजी ८४८ (८) श्रीचैतन्य महाप्रसु | (१) सनकादि कुमार (२) सप्तर्षि (२) सप्तर्षि (३) देवर्षि नारद (४) महर्षि वरिष्ठ (५) मगवान् मनुजी (६) महर्षि याज्ञवरून्य (७) ब्रह्मर्षि विद्यामित्र (७) ब्रह्मर्षि वर्षानि (१) आदिकवि वाल्मीिक (१०) मार्कण्डेय मुनि (१०) महर्षि कुणाद (१२) महर्षि कुणाद (१२) महर्षि कुणाद (१४) महर्षि पत्झिल् (१५) महर्षि पत्झिल् (१५) महर्षि आयोदधीम्य और उनके आदर्श शिष्य (१७) उत्तद्भ (१० श्रीशिवनायजी दूर्वे)                                              |
| जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) १९९९ ४८-कामके पत्र १०२८, ११४९, ११७२, ११९८, १२७७, १३३०, १४०३, १४७२, १५३६, १५९५ ४९-काम या प्रेम ५०-किसकी सेवा करनी है १ ईश्वरकी या घनकी १ ( श्रीलावेल फिल्मोर ) ११३९ ५१-कुळ आचार्य, महारमा और मक्त (श्रीसुदर्शन सिंहजी ) ८४३-६१ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४३ (१) श्रीशङ्कराचार्य ८४४ (३) श्रीरामानुजाचार्य ८४४ (४) श्रीमध्वाचार्य ८४५ (५) श्रीनम्बार्काचार्य ८४७ (६) श्रीवल्लमाचार्य ८४७ (६) श्रीवल्लमाचार्य ८४७ (७) आचार्य श्रीरामानन्दजी                                           | (१) सनकादि कुमार (२) सप्तर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| (१८) महर्षि शुकदेव                       | •••   | ८२०   | ५९-गायत्रीका स्वरूप और मूर्ति (डा० श्री-          |
|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| ५३-कुछ आदर्श हिंदू-देवियाँ (पं० श्रीशिवन | गयजी  |       | महानामव्रतदास ब्रह्मचारीः एम्०ए० पी-              |
|                                          | ८३    | 8-83  | एच्० डी०) " ४७१                                   |
| (१) सती सावित्री                         | . ••• | ८३४   | ६०-गीता रामायणके सम्बन्धमें कल्याणके पाठकों-      |
| (२) प्रातःसारणीया अनस्या                 | •••   | 234   | से विनीत प्रार्थना ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) ११५९  |
| (३) सती दमयन्ती                          | •••   | ८३६   | ६१-गुरु गोविन्दसिंहजी ( श्रीरामलालजी              |
| ( ४ ) जगजननी सीता                        | •••   | ८३८   | बी॰ ए॰ ) ८७७                                      |
| ( ५ ) देवी द्रीपदी                       | •••   | 680   | ६२-गोत्र-प्रवर-मिहमा ('सूर्योदय') " ४३५           |
| (६) चिरवन्दनीया मीराबाई                  | •••   | ८४१   | ६३-गोधनके देशी-विदेशी तुल्लात्मक विकास-           |
| (७) महारानी लक्ष्मीबाई                   | ***   | ८४२   | क्रम (श्रीधर्मलालसिंहजी) " १४११                   |
| (८-) सती पश्चिनी                         | •••   | ८४२   | ६४-ग्रीक-दर्शनमें भारतीय प्रभाव (श्रीरासमोहन      |
| ६५४-कुछ चित्रोंका परिचय                  | •••   | 907   | चक्रवतीं, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ पुराण-             |
| ५५-कुछ प्राचीन आदर्श परोपकारी भक्त       | राजा  |       | रत्न, विद्याविनोद ) ५४९                           |
|                                          | ८२    | 2-33  | ६५-चतुर्युग एवं उनके आचार (सु॰) *** ४९९           |
| (१) महाराज इस्वाकु                       | •••   | ८२१   | ६६-चम्पामें भारतीय संस्कृति (श्रीशिवकण्ठ-         |
| (२) वीरवर ककुतस्य                        |       | ८२१   | लालजी शुक्र 'सरस', एम्० ए० ) '' ९३३               |
| (३) सम्राट् मान्धाता                     | •••   | ८२१   | ६७-चिन्ता किसे सताती है ? नास्तिक कीन             |
| (४) राजर्षि भरत                          | •••   | ८२२   | है ? (श्रीब्रह्मानन्दजी) "११३६                    |
| (५) सम्राट् भरत                          | •••   | ८२२   | ६८-चीनी यात्रियोंकी भारतसम्बन्धी जिज्ञासा         |
| (६) महाराज मगीरथ                         | •••   | ८२३   | (श्रीसीतारामजी सहगल ) " ९३५                       |
|                                          |       | 258   | ६९-चौसठ कलाएँ (पं॰ श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी) ६९७ |
| (८) शरणागतवत्सळ महाराज शि                |       | ८२५   | ७०-छत्रपति शिवाजी (श्रीरामलालजी बी॰ ए॰) ८७५       |
| (९) अतिथिषेवी महाराज रन्ति               |       | ८२६   | ७१-जगद्गुरु हिंदू ( श्रीआनन्ददेवगिरिजी ) *** ९१६  |
| (१०) भक्तवर अम्बरीष (पं० श               |       | 011   | ७२-जन्मना जाति ( श्रीवसन्तकुमार चहोपाध्याय,       |
| नायजी दूबे, साहित्यरत्न                  |       | ८२७   | एम्॰ ए॰ ) २२७                                     |
|                                          | •••   |       | ७३-जीवनकी सफलताके लिये अनुपम शिक्षा               |
| ( ११ ) महाराज जनक<br>( १२ ) भीष्म        |       | ८२८   | ( श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) १५४७                    |
|                                          | •••   | ८२८   | ७४-ज्ञाननेत्र (श्री 'चक्र') ••• •• १२७१           |
| (१३) धर्मराज युधिष्ठिर                   | •••   | ८३०   | ७५-तत्त्व-साक्षात्कार (श्रीयाबूळाळजी गुप्त        |
| (१४) महारथी अर्जुन                       |       | ८३१   | 'द्याम') ९९५                                      |
| (१५) वीरवर अभिमन्यु                      |       | ८३२   |                                                   |
| (१६) उद्धवनी                             |       | ८३२   | श्रीनरेन्द्रनाथजी शर्मा चौधुरी, एम्॰ ए॰,          |
| (१७) विदुरजी                             |       | ८३३   |                                                   |
| (१८) संजय                                |       | ८३३   | ७७-वुल्सीका बिरवा (पं० श्रीशिवनाथजी दूवे,         |
| ५६-कुविचार मनमें ही न आवें (             | जी॰   |       | साहित्यरत्न) ७७४                                  |
| मैकडोनैल्ड ) ***                         | •••   | ११२४. | ७८-त्याग तथा मोगका समन्वय (श्रीसत्यदेवजी          |
| ५७ च्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता है ? (   | पु०   |       | विद्यालङ्कार) ३६०                                 |
| महन्त श्रीदिग्विजयनायजी महाराज )         |       | 9.8   | . ७९-दत्तात्रेय सम्प्रदायका दार्शनिक मतवाद        |
| ५८-धमा प्रार्थना                         |       |       | (महामहोपाध्याय डा॰ श्रीगोपीनाथजी                  |
| ्र चर्चा मापया                           |       | 308   | कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्०) १३७१                  |

| ८०-दु:खके कारण                                                    | १०१-पेशवा वाजीराव ( श्रीरामलालजी वी॰ ए॰ ) ८७६                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८१-दूसरोंके हृदयको जीतनेका उपाय ( श्रीशिव-                        | १०२-प्रकाश-धाम ( श्री 'चक्र' ) " १०१२                                                                                                 |
| कण्डलालजी शुक्र 'सरस' एम्॰ ए॰ ) · · १४६२                          | १०३-प्रत्यक्ष विज्ञानींके क्षेत्रमें हिंदुओंकी इत-                                                                                    |
| ८२-देवप्रिय सम्राट् अशोक (श्रीरामलालजी                            | कार्शता (महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार                                                                                           |
| बी॰ ए॰) ८६६                                                       | आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी॰                                                                                                     |
| वार एर होना (गोर श्रीयेचलाल साहा                                  | लिट् <b>०) ५४५</b>                                                                                                                    |
| ८३-देहतत्त्व-विज्ञान (प्रो॰ श्रीवेत्रलाल साहाः एम्॰ ए॰) *** ४२१   | १०४-प्रयत्नकी सफलता (श्री 'चक्र') १३९४                                                                                                |
| एम् ए०)                                                           | १०५-प्रशान्तमहासागरके देशोंमें हिंदू-संस्कृति                                                                                         |
| ८४-देहसिद्धि और पूर्णत्वका अभियान (महा-                           | ( पं० श्रीगङ्गाराङ्करजी मिश्र, एम्० ए० ) १२२                                                                                          |
| महोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाथजी कविराजः                              | १०६-प्राचीन भारतकी तीन महान् शिक्षण-                                                                                                  |
| एम्० ए०, डी॰ लिट्०) १३०६                                          | संस्थाएँ ( पं ० श्रीईरवरबोधजी दार्मा ) *** ६६५                                                                                        |
| ८५-धनोपार्जनके वर्तमान साधन हिंदू-आदर्शके                         | १०७-प्राचीन भारतके वाद्य-यन्त्र (विद्याभूषण                                                                                           |
| विरुद्ध हैं (५० श्रीदयाराङ्करजी दूवे, एम्॰                        | पं श्रीमोहनजी द्यमां, विशारद ) ७२१                                                                                                    |
| 603 645 6450 410                                                  | १०८-प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें स्त्रियोंका                                                                                        |
| ८६-धर्म और संस्कृति (पं ० श्रीहरिवक्षजी जोग्री,                   | स्थान (श्रीप्रियंवदा माथुर, बी॰ ए॰;                                                                                                   |
| 41104-0164 (.510 01 1)                                            | सरस्वती ) ६२२                                                                                                                         |
| ८७धर्मका लक्षण ( श्रीयोगनाथजी तर्क-                               | १०९-प्राणायाम (स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज) ४४५                                                                                    |
|                                                                   | ११०-प्रार्थना (श्रीमद्भागवत १०।१०।३८) १                                                                                               |
| ८८-वर्भका वाबाद ( नागर्यं जारा कर्                                | १११-प्रेम-साम्राज्य (साधुवेपमें एक पथिक) ** १५२५                                                                                      |
| ८९-धर्म शब्दका लक्षण और रहस्य (पं० श्री-                          | ११२-फल्टित ज्योतिएके प्रत्यक्ष अनुमव (पं॰ श्री-                                                                                       |
| गोविन्दनारायणजी आसोपा, बी॰ ए॰;                                    | देवीदत्तजी शर्मा ज्यौतिराचार्य ) " ७६२                                                                                                |
| एम्० आर० ए० एस्०)                                                 | ११३-विहेनका आदर्श ( श्रीजयतिपुरीजी ) " ९६४                                                                                            |
| ९०-धारक और पालक (श्री 'चक्र') "१५८५                               | ११४-बाल्डिद्वीपकी दनिक पूजा-विधि (डा॰ श्री-                                                                                           |
| ९१-नाट्यकलाकी उत्पत्ति तथा विकास (पं॰                             | रघुवीरजी एम्० ए॰, पी-एच्०डी॰, डी॰                                                                                                     |
| श्रीराधाशरणजी मिश्र )                                             | हिट्०, एट्० फिल्०)                                                                                                                    |
| ९२-नाथ-भागवत (श्री वि॰ हर्षे, एम्॰ ए॰,                            | ११५-ब्राह्मण-महत्त्व (स्वामीजी श्रीविद्यद्धानन्दजी                                                                                    |
| साहित्य-विशारद )                                                  | . प्रत्राजक                                                                                                                           |
| ं शीनहरकाता माथर                                                  | ११६-मक्त कत्याका आदर्श (स्वामी श्रीअवधूता-                                                                                            |
| ппо по                                                            | नन्दजी गिरनारी ) ९६२                                                                                                                  |
| १४-पर-उपकार सरिस नाह धमा (स्वामा आ                                | ११७-मक्त नाया                                                                                                                         |
| • कारक मध्यती स्वस्थाती )                                         | (१) मक्त गावधन                                                                                                                        |
| का जान प्राप्त ( श्रीवानमाल्यी गप्त 'स्याम') रेज्य                | (२) बहिन सरस्वती १२६७<br>(२) गो० श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी १३१५                                                                           |
| १६_प्रम एकाङाक (% 'चक्र')                                         | व भारतहोत्वर प्राप्त कार्य ।                                                                                                          |
| ९७-परमहंस और पढे-छिल बाबू (भेर का                                 | 4758 6354                                                                                                                             |
| शास्त्रवालजी मोतिलावाला )                                         | विद्या )                                                                                                                              |
| ९८-परमात्माका अंश ( श्री 'चक्र' ) १०७                             | १ सहजा ) ८ (५) मक्त विमल्रतीर्थ १४६३ (६) ठा० मेघिंद्द १५३२ २ (७) मिक्तमती कुँअररानी १५९१ ११८–मक्त श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी (श्री- |
| ९९-परमादरणीय डा० हेडगेवार (पं० श्रीशिवनाय-                        | ्र ) अन्यानी संख्यानी                                                                                                                 |
| जी दबे साहित्यरत )                                                | र (७) भारतनता कुणराज्ञा                                                                                                               |
| जी दूबे, साहित्यरत )<br>१००-पुनर्जन्म (डा॰ सदाधिव कृष्ण पहके, डी॰ | ११८—मक्त आजयरामदावजा पान                                                                                                              |
| व्योव सीव )                                                       | रामविशालजी मिश्र )                                                                                                                    |

| ११९-भक्ति-रहस्य (महामहोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाथ- | .*   | (३०) भगवान् हयशीर्ष ८१०                            |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| जी कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्०) •••              | ४३६  | ( ३१ ) भक्तश्रेष्ठ ध्रुवके लिये भगवान्का           |
| १२०-भगवद्भजनका खरूप (खामी श्रीरामसुखदास-        |      | अवतार ८१०                                          |
| जी महाराज                                       | १५५५ | (३२) भगवान् आदिराज पृथुके                          |
| १२१-भगवान्के चार व्यूह (पं० श्रीकृष्णदत्तजी     |      | रूपमें ८११                                         |
| भारद्वाजं, एम्० ए०)                             |      | (३३) भगवान् व्यास ८१२                              |
| १२२-भगवान्के परम दिव्य-गुणसम्पन्न स्वरूप-       | 177  | १२४-भगवान् गौतम बुद्ध (सु॰) ८६३                    |
| का ध्यान ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका )              | १२९५ | १२५-भगवान्-महावीर ८६४                              |
| १२३-भगवान्के सगुण खरूप और अवतार ( श्री-         |      | १२६-भगवान् श्रीकृष्ण (स्व० साहित्याचार्य पं०       |
| सुदर्शनसिंहजी ) ७८८-                            | -683 | श्रीशालग्रामजी शास्त्री ) १२३                      |
| (१) भगवान् गणपति                                | 966  | १२७-भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी दिव्यलीला (श्री       |
| (२) भगवान् राङ्कर •••                           | 969  | १००८ श्रीपूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी               |
| (३) महाशक्ति •••                                | ७९१  | महाराज) १४८९                                       |
| (४) भगवान् सूर्य •••                            | ७९२  | १२८-भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोंका शिल्पदृष्टिसे आलोचन |
| (५) मगवान् विष्णु •••                           | 590  | (श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी, एम्० ए०) ••• ६६७           |
| (६) भगवती छक्ष्मी                               | ७९४  | १२९-भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर (श्रीत्रिलोकी-      |
| (७) भगवान् शेष •••                              | ७९४  | नाथजी मेहरोत्रा, बी० ए०, एल-एल्० बी०,              |
| (८) भगवान् ब्रह्मा •••                          | ७९५  | - एल्॰ एस्॰ जी॰ डी॰ ) · ६८६                        |
| ( ९ ) मगवती सरस्वती                             | ७९५  | १३०-भारतके प्राचीन सिक्कोंकी धार्मिक भावना         |
| (१०) भगवान् मत्स्य                              | ७९६  | ( श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम्० ए० ) · • ७३९        |
| (११) भगवान् कच्छप                               | ७९७  | १३१-भारतीय धर्म-सम्प्रदायके मूळतत्त्व (श्री-       |
| (१२) भगवान् वाराह                               | ७९७  | मतिलाल राय अध्यक्ष, प्रवर्तक संघ ) *** १५२         |
| ( १३ ) भगवान् नृसिंह                            | 980  | १३२-भारतीय नौ-निर्माणकला (पं० श्रीगङ्गाराङ्कर-     |
| (१४) भगवान् वामन                                | 688  | जी मिश्र, एम्० ए० ) ••• ७३३                        |
| (१५) भगवान् परश्चराम · · ·                      | 600  | १३३-भारतीय प्राचीन क्रीड़ाएँ (श्रीहरिदत्तजी        |
| (१६) भगवान् श्रीराम •••                         | 600  | शास्त्री, एम्॰ ए॰, वेदान्त-व्याकरणाचार्य ) ७२३     |
| . (१७) भगवान् बळराम                             | ८०२  | १३४-भारतीय मूर्तिकळा (श्रीशारदाप्रसादजी) ७०५       |
| (१८) भगवान् श्रीकृष्ण                           | 603  | १३५-मारतीय वैयक्तिक एवं सामाजिक रचना               |
| (१९) भगवान् बुद्ध                               | 604  | तथा मार्क्सवाद (श्रीप्रेमसागरजी शास्त्री) ४१४      |
| (२०) भगवान् किंक •••                            | 608  | १३६-भारतीय शिक्षाका आदर्श (पं श्रीरामदत्त-         |
| (२१) भगवान् नर-नारायण •••                       | ८०६  | जी ग्रुङ्ग, एम्० ए० ) ६५१                          |
| (२२) भगवान् कपिछ                                | ८०६  | १३७-भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काष्टका           |
| (२३) भगवान् दत्तात्रेय •••                      | 200  | उपयोग ( मुनि श्रीकान्तिसागरजी महाराज ) ७०७         |
| (२४) मगवान् यज्ञ                                | 600  | १३८-भारतीय संस्कृति ( फ्रेंच विद्वान् श्रीशिव-     |
| (२५) भगवान् ऋषमदेव •••                          | 606  | द्यरणजी) ७५                                        |
| /201                                            | 606  | १३९-भारतीय संस्कृति और धनोपार्जन (स्वामी           |
| ( 216 ) 77777                                   | 200  |                                                    |
| ( 24 ) 200 W                                    | 608  |                                                    |
| /20 / 2000-0                                    |      | १४०-भारतीय संस्कृति और संस्कृत-शिक्षा (आचार्य      |
|                                                 | 608  | श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय, एम० ए० ) ११२८       |

| १४१-भारतीय संस्कृति और सूर्य ( पू० योगिराज                                                   | १६३—महाराज पृथ्वीराज (श्रीरामळाळजी बी० ए०) ८६९                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) ५०                                                         | १६४-महाराज रणजीतसिंहजी (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ८७८                                       |
| १४२-भारतीय संस्कृतिका प्रतीक श्रीगायत्री-मन्त्र                                              | १६५-महाराज शालिवाहन (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ८६९                                          |
| ( महामहोपाध्याय पं० श्रीजौहरीलालजी शर्मा) ४७०                                                | १६६—महाराणा प्रताप (श्रीरामछालजी बी॰ ए॰) ८७४                                         |
| १४३-भारतीय संस्कृतिका प्राणधन-प्रेम (पं॰ श्री-                                               | १६७-महौषधि-रामनाम (श्रीविश्वनाथलालजी) ११५७                                           |
| लक्ष्मण नारायणजी गर्दे ) " २५५                                                               | १६८-माताका आदर्श ( मुखिया विद्यासागरजी ) ९५६                                         |
| १४४-भारतीय संस्कृतिका शत्रु-गंदगी (बाबा                                                      | १६९-मानव-संस्कृति (श्रीमगवानदासजी केळा) १७५                                          |
| श्रीराघवदासजी ) ६५०                                                                          | १७०-मानसं सिद्ध-मन्त्र (एक रामायणप्रेमी) *** १३९१                                    |
| १४५-भारतीय संस्कृतिकी मूलधारा (श्रीरामनायजी                                                  | १७१-माया-तत्त्व-विज्ञान ( आचार्य श्रीक्षेत्रलाल                                      |
| 'सुमन' ) १०५                                                                                 | साहा, एम्॰ ए॰ ) ४५१                                                                  |
| १४६-भारतीय संस्कृतिकी रक्षा (श्रीश्रीनिवासदास-                                               | १७२-मुगल-चित्रकला तथा उसका निवेचन                                                    |
| जी पोद्दार ) ७८७                                                                             | (काव्यालङ्कार श्रीमग्रुराप्रसादजी शर्मा                                              |
| १४७-भारतीय संस्कृतिकी व्यापकता (विद्यारत्न                                                   | (महोर्श, )                                                                           |
| पं ० श्रीविद्याधरजी शास्त्री, एम् ० ए० ) *** ४१३                                             | १७३—मेरी संस्कृति (श्रीमदनगोपालजी सिंहल) " ५१८                                       |
| १४८-भारतीय संस्कृतिके भूछ तत्त्व ( श्रीदादा                                                  | १७४-मेवाङ्चूडामणि महाराणा सांगा (श्रीरामलाल-                                         |
| धर्माधिकारीजी )                                                                              |                                                                                      |
| १४९-भारतीय संस्कृतिमें गान्धर्व-विद्या ( श्री-                                               | १७५-में परीक्षाके योग्य नहीं ('दुर्गेश') ** १२६०                                     |
| शिवशरणजी ) ७१७                                                                               | १७६ - यज्ञोपवीत और वैज्ञानिक रहस्य (आचार्य .                                         |
| १५०-भारतीय संस्कृतिमें नारीका स्थान (आयु-                                                    | पं अरिपामानन्दजी शास्त्री ) " ६१३                                                    |
| र्वेदाचार्या श्रीशान्तादेवी वैद्या) "६१९                                                     | १७७-यह रहस्य रघुनाय कर बेगि न जानइ कोइ<br>( श्रीराजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदी, एम्० ए०, |
| १५१-भारतीय साधना ( प्रो॰ श्रीमुंशीरामजी                                                      |                                                                                      |
| शर्मा 'सोम', एम्॰ ए॰ ) ५८३                                                                   | साहित्यरल )<br>१७८–यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साघन                                  |
| १५२-मूळ-सुधार ११६०                                                                           | ( अनुसन्धानकर्तां—श्रीशिवपूजनसिंहजी                                                  |
| १५३-भ्राताका आदर्श (स्वामी श्रीपारसनायजी                                                     | कुशवाहा 'प्यिक' सिद्धान्तगास्त्री, साहि-                                             |
| सरस्वती ) ९५९                                                                                | त्यालङ्कार)                                                                          |
| १५४-मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र ('सूर्योदय' ) *** ४६२                                           | १७९-युग-भेदसे मानव-देहका अपकर्ष ( श्री-                                              |
| १५५-मन्त्र या देवता-रहस्य (महामहोपाध्याय डा॰                                                 | नीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा )                                                         |
| श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्॰ ए॰,                                                               | १८०-येन सर्वमिदं ततम् (श्रीचारचन्द्र चटर्जी) १५६६                                    |
| श्रीगोपीनाथजी कावराज, प्मृ ए०, ११६३<br>डी० लिट्०)<br>१५६-मनकी अद्भुत शक्तियाँ ( पं० श्रीलाल- | १८०-यन प्रयास पास ( वा आही ( पं० श्रीपम-                                             |
| १५६-मनकी अद्भुत शक्तियाँ ( प० श्रीलाल-                                                       | रिटर्न्स असे मूर्या ये अ                                                             |
| जीरामजी शुक्छ, एम्॰ ए॰ )                                                                     | किङ्करजी उपाध्याय ) १८२-रामराज्य (श्रीशान्तिकुमार नान्सम व्यासः एम॰ ए॰)              |
| १५७-मनध्यका मौलिक धन ( पं श्रीलालजा-                                                         | 486-dudes Course                                                                     |
| गमनी जन्म, एम०.ए०)                                                                           | (शिकान्तितेवीजी ग्राक्त ) *** ४९६                                                    |
| १५/-गलामा मान्धी और हिंद-संस्कृति (प०                                                        | 156-Charles 1                                                                        |
| श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्द )                                                                  | 120-01                                                                               |
| १५९-महात्मा गान्धीजी ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) ८८८                                               |                                                                                      |
| १६०—महासना मालवीयजी (श्रीरामलालजी बी॰ ए॰) ८९०                                                | १८५-रामपानमार                                                                        |
| १६१-महामानवके दर्शन् ( निगम ) ११४६                                                           | १८७रामायणमें हिंदू संस्कृति (श्रीशान्तिकुमार                                         |
| १६२-महाराज अञ्चल ( श्रीमहर्शनसिंहजी ) ••• ८७१                                                | नानूराम न्यासः एस्०ए०) *** ३०६                                                       |

| १८८-रामायणमें हिंदू-संस्कृति (स्व॰ कविसम्राट्                     | २०९-वैदिक स्क (भापान्तरकर्ता-पाण्डेय पं             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध' ) ३१६                      | श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) *** ३-१३       |
| १८९-रामायणसे शिक्षा (स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी                      | (१) नासदीय स्क (ऋ०१०।                               |
| महाराज) " ११८३                                                    | \$56   \$00 ) \$                                    |
| १९०-रामो विग्रह्वान् धर्मः ( पं० श्रीजानकीनाथजी                   | (२) पृथ्वी-सूक्त ( अथर्व० १२                        |
| शर्मा) १०५३                                                       | काण्ड )                                             |
| १९१-रासलीलाका रहस्य (श्रीहबुबुर्रहमान साहय) १४५६                  | (३) संज्ञान स्क (ऋ०१०।१९१) ११                       |
| १९२-रूप-रहस्य ( श्रीक्षेत्रलाल साहा एम्॰ ए॰ ) ११८७                | (४) ऋत-स्क (ऋ०१०।१९०) ११                            |
| १९३-रोग और मन्त्र (कविराज श्रीप्रतापसिंइजी ) ११९६                 | (५) धनान्नदान स्क (ऋ०१०।                            |
| १९४-हाला हाजपतराय (श्रीरामलालजी वी॰ ए॰) ८८५                       | 840) \$4                                            |
| १९५-स्रोकमान्य तिलक (ओरामलालजी यी०ए०) ८८४                         | (६) श्रद्धा-सूक्त (ऋ०१०।१५१) १३                     |
| १९६ - बन्दा वैरागी (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ८८०                        | २१०-वैदिक सूक्त (भापान्तरकर्ता—डा०श्रीवासुदेव-      |
| १९७-वनस्पति-प्रतिवन्धक कानून (श्रीकिशोरलाल                        |                                                     |
| घ॰ मशस्त्राला ) १२८७                                              | (१) संज्ञानसूक्त (अथर्व० पैप्पलाद                   |
| १९८-वनस्पतिवालोंकी दलीलोंमें न सत्य है न                          | ° शाखा ५।१९) · · १३                                 |
| त्तप्य ही (लाला श्रीहरदेवसहायजी, मन्त्री, अ०                      | ( a ) and a more or first ( angula                  |
| मा॰ गोसेवक-समाज) १३४९                                             | 5 1 5 4 ) 8 A.                                      |
| १९९-वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता (श्रीनीरज्ञकान्त                       | ( ) month of many                                   |
| चौधुरी देवरामां ) २१९                                             | शाखा ३। २६) १५                                      |
| २००-विचारोंपर नियन्त्रण (पं० श्रीखालजीरामजी                       | ( ) more per ( armée dennes                         |
| शुक्क, एम्॰ ए॰, बी॰ टी॰ ) १३७७                                    | संहिता ९।२३) *** १५                                 |
| २०१-विदेशियोंकी दृष्टिमें आदका महत्त्व ( श्री-                    | / 1 Jan mary / more of more                         |
| एस॰ कान्त, बी॰ ए॰, एफ॰ बी॰ आई॰ ) ५९७                              | शासा ६।१८) १७                                       |
| २०२-विद्या और विज्ञान (प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्                   | - 00 001. 0                                         |
| श्रीरने गेनों) ५६६                                                | देवत्रतज्ञी ) •••• १८–२०                            |
| २०३-विश्व-कस्याणका मार्ग-भारतीय नैतिक                             | pe e                                                |
| संस्कृति (पं० श्रीरामनियासजी दार्मा ) · · · २०३                   | (१) ऋग्वेद ··· १८<br>(२) यजुर्वेद ··· १८            |
| २०४-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ टाकुर (श्रीवुदर्शन-                  |                                                     |
| सिंहनी) ८८६                                                       |                                                     |
| २०५-विश्वमें भारतकी भूमिका (स्वामी श्रीकृष्णा-<br>नन्दजी) ••• १/२ | २१२-व्रतः, पर्व और त्यौहार (पं० श्रीहनूमान्जी       |
| नन्दजी) "१८२                                                      | रामां) ६२८                                          |
| २०६-वेदांके चार तस्व ( श्रीस्रज्ञचन्दजी सत्यप्रेमी                | २१३-राङ्कध्विन और घण्टानाद ( पं० श्री-              |
|                                                                   | दुर्गादत्त्वनी त्रिपाठी ) ९४७                       |
| २०७-वैदिक राज्यशासन [हिंदुओंकी प्राचीन                            | २१४-ग्रान्ति-लोक (कविवर सुब्रह्मण्य भारती) *** १३१४ |
| राज्य-शासन-स्यवस्था ] ( पं० श्रीपाद-                              | २१५-दिाखा-रहस्य (पं० श्रीसत्यनःरायणजी 'मिश्र') १४५  |
| दामोदर सातवलेकर, देदाचार्य, साहित्य-                              | २१६-अदा ( श्रीअरविन्दाश्रमकी अध्यक्षा श्री-         |
| बाचस्पति, गीताळङ्कार ) ःः ३८३                                     | माताजी ) ••• ५६                                     |
| २०८-वैदिक राष्ट्र-गीत [ यजुर्वेदसंहिता २२।                        | २१७-श्रद्धकी महत्ता (याज्ञिक पं० श्रीवेणीरामजी      |
| २२ ] ( भापान्तरकर्ता—'राम' ) ••• - २                              |                                                     |

| २१८-श्रीङ्गणलीलाका चिन्तन ९८७, १०४६,                                                                                             | २३७-संस्कृतिकी मीमांसा (डा॰ जयेन्द्रराय म॰         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| १११२, ११७७, १२३६, १३०१, १३६६,                                                                                                    | दूरकाल एम्॰ ए॰, डी॰ एस्-सी॰, विद्या-               |
| १४४२, १५१०, १५६०                                                                                                                 | वारिषि ) ••• ३९५                                   |
| . २१९-श्रीगङ्गा और यमुनाका जल ( पं० श्रीगङ्गा-                                                                                   | . २३८-संस्कृतिकी समस्या (पं॰ श्रीगङ्गाशङ्करजी      |
| शङ्करजी मिश्र, एम्० ए० ) ••• ६९३                                                                                                 | मिश्र, एम्० ए० ) ••• ११०                           |
| २२०-श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ ( श्रीरामजीदास-                                                                                  | २३९-संस्कृतिके प्रेरक (श्री 'चक्र') "९५१           |
| जी बाजोरिया) ११५९                                                                                                                | २४०-संस्कृतिके रक्षण और प्रसारमें बाधक तीन         |
| २२१-श्रीमगवन्नाम-जप (नाम-जप-विभाग,                                                                                               | महाभ्रम ••• ८९३                                    |
| कल्याण-कार्याच्या, गोरखपुर ) ••• १५४३                                                                                            | २४१-संस्कृति क्या है ? ( एक महात्माका प्रसाद ) ३९  |
| २२२-श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना                                                                                       | २४२- संस्कृति-विमर्श ( अनन्तश्री पूज्य             |
| ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) ••• -१४७९                                                                                               | स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) ३५                |
| २२३-श्रीभरतजीमें नवधा-भक्ति (श्रीजयदयालजी                                                                                        | २४३-सत्यमेव जयते नानृतम् ( पं॰ श्रीरघुवर           |
| गोयन्दका) १४९२                                                                                                                   | मिड्लाल्जी शास्त्री, एम्॰ ए॰, विद्या-              |
| २२४-श्रीगारत-सावित्री (स्वामी श्रीशङ्करतीर्थजी                                                                                   | भूषण ) १५८२                                        |
| महाराज) ••• ९०६                                                                                                                  | २४४-सत्याग्रह् (आयुर्वेदाचार्या श्रीमती शान्ता-    |
| २२५-श्रीमद्भगवद्गीता और कम्यूनिष्टवाद                                                                                            | देवीजी वैद्या) १००३                                |
| ( बंगदेशके गवर्नर डा० श्रीफैटाशनाथजी                                                                                             | २४५- सत्तक और कुसक्क (श्रीजयदयाळजी                 |
| काटज महोदय ) ••• ••• ६४                                                                                                          | गोयन्दका) " ११६८                                   |
| २२६-श्रीरामरूप-निष्ठासे भवनिदृत्ति (श्रीकान्त-                                                                                   | २४६ - सत्तक्क-माला (श्रीमगनलाल हरिमाई व्यास) १३२२, |
| शरणजी) " १३२७                                                                                                                    | १३८०, १४४९, १५१९, १५७१                             |
| २२७-श्रीदादमीकीय रामायणकी ध्कियाँ " २१                                                                                           | २४७-सत्यङ्ग-वाटिकाके विखरे सुमन (एक                |
| २२८-श्रीसंतवाणी ( एक संतका पत्र ) *** १२२७                                                                                       | सत्सङ्गी )                                         |
| २२९-संदेश (मा० डा० श्रीत्यामाप्रसादजी मुकर्जी                                                                                    | २४८-सदुपयोगकी महिमा (साधुनेघमें एक पथिक) १२५४      |
| महोदय, उद्योगमन्त्री, केन्द्रीय सरकार) *** ६७                                                                                    | २४९-सनातन स्कृति-रक्षा (अनन्तश्रीविभूषित           |
| २३०-सन्ध्योपासना और ब्रह्मविद्या (पं॰ श्रीस्थाम-                                                                                 | परमहं सपरित्राजका चार्य पूज्यपाद श्री-             |
|                                                                                                                                  | शङ्कराचार्य श्रीजगद्गुर खामी श्रीअभिनव-            |
|                                                                                                                                  | सिच्चटानन्दतीर्यजी श्रीद्वारकाशारदापीठा-           |
| २३१—संस्कृत-त्र्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय<br>(श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसक) ६५३<br>२३२—संस्कृति और वेद (श्रीरामलालजी पहाड़ा) २४० | घीडवर महाराजका उपदेश ) ३४                          |
| ( श्रायुाधांष्ठरजी मीमासक )                                                                                                      | २५०-सम्यता और संस्कृति-एक गृध दृष्टि (स्वामीजी     |
| १२२-सरङ्गत आर वद ( आरामलालजा पहाड़ा )                                                                                            | श्रीसत्यदेवजी परिवाजक ) *** २३४                    |
| ुरेरे-संस्कृतिका अन्वेषण (सु०) " ४१६                                                                                             | २५१-समताकी महिमा (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ९८०       |
| २३४-संस्कृतिका महत्त्व (महामहोपाध्याय काव्य-                                                                                     | २५२-समयका भूस्य और सदुपयोग (स्वामी                 |
| सांख्य-वेदान्ततीर्थं साहित्यवाचस्पति पं॰                                                                                         | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             |
| भावसञ्चाद्यविवाचा समा                                                                                                            | २५३-सम्राट् चन्द्रगुप्त (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ८६७    |
| रेरे५-संस्कृतिका स्वार्पण-यश (पं॰ श्रीमङ्गळजी                                                                                    | क्रिक्स (शीयहर्शनसिंहर्जी) *** ८६८                 |
| उद्भवजी शास्त्री, सद्विद्यालङ्कार ) " ७७८                                                                                        | २५५-सम्राट हर्षवर्षन (श्रीरामलालजी बी॰ ए॰) ८६७     |
| २३६ - संस्कृतिकी जीवन-क्षमता (मा॰ श्रीयुत                                                                                        | २५६-समयाओंका मूल ( श्रीब्रह्मानन्दजी ) " ९७९       |
| रङ्गनाय रामचन्द्र दिवाकर, नमोवाणी-विमाग-                                                                                         | २५६-समस्याञ्चाका भूल ( आजवान रचा ) १३५९            |
| \$ Hard 2-0 84                                                                                                                   | २६७-सर्वभूतरित रताः (आजयदयाळ्या गायन्यका) रररा     |

|                                                         | २८०-इमारी संस्कृति और नक्षत्र-विकान (श्री-                                         |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| २५८-सांस्कृतिक झलक (श्रीमती विद्याकुमारी) *** १००८      | अलल निरञ्जन)                                                                       | <b>७</b> ६३ |
| २५९-सांस्कृतिक परम्परा (श्रीमजगद्गुरु श्रीरामानुज-      | २८१-हमारे पुराण-एक समीक्षा (डा॰ श्रीयुत                                            |             |
| सम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्री-                   | अ॰ द॰ पुसालकर, एम्॰ ए॰, एल्-एल्॰                                                   |             |
| राघवाचार्य स्वामीजीमहाराजका उपदेश) *** ४०               | बी॰, पी-एच्॰ डी॰ )                                                                 | 448         |
| २६०-सात्त्विक आहार-विवेक (स्वामीजी श्री-                | २८२-हिंदुओंका रत्न-विज्ञान (पं॰ श्रीजानकीनाथ-                                      |             |
| क्रमाप्य व्यक्ति ।                                      | जी शर्मा)                                                                          | ७६७         |
| २६१-साधना (पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) १००१           | २८३-हिंदुओंके प्राण-प्रयाणकालिक एक इत्यका                                          |             |
| २६२-साध्यी सशीलाको शिक्षापद कहानी (अ-                   | रहस्य (राजज्योतिश्री पं ० श्रीमुकुन्दवल्लभजी                                       |             |
| जयदयालजी गोयन्दका) *** १४२४                             | रहस्य (राजज्यातिशासर्थ )                                                           | 497         |
| २६३-सिद्धराज जयसिह (श्रीसुदर्शनसिंहजी) " ८७१            | मित्र ज्याराया याच                                                                 | ,,,         |
| २६४-सिद्धान्त ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका )                 | २८४-हिंदुओंके प्रिय जलतीर्थ ( श्रीवैकुण्ठनाथजी                                     |             |
| ••• ११००, १२२८                                          | मेहरोत्रा, एम्० ए०, एल-एट्० बी०, एल्०                                              | <b>E</b> 90 |
| २६५-सिच चतुरानन देखि डेराहीं (खामी श्रीपारस-            | एस्॰ जी॰ डी॰ )                                                                     | 434         |
| नाथजी सरस्वती ) " १३४६                                  | २८५-हिंदुओंके मुख्य देवता (श्रीमुदर्शनसिंहजी)                                      | -666        |
| २६६ - सुख किस ओर ? (श्रीब्रह्मानन्दजी) " १५६४           |                                                                                    | ७८१         |
| २६७-सूला बगीचा (गोलोकपास महात्मा श्रीरिक-               | (१) देवराज इन्द्र                                                                  |             |
| मोहन विद्याभूषणका एक पुराना छेख ) * १३१९                | ( 1) Colong ( 44.)                                                                 | . 53        |
| २६८-स्त्री-स्वातन्त्र्यके सम्बन्धमें एक अंग्रेज न्याया- | (१) वनावास अवर                                                                     | "           |
| घीशका मत ••• १२०९                                       | (४) परमभागवत यमराज                                                                 | 33<br>10.47 |
| २६९-स्पर्शास्पर्शविवेक ('स्पोदय') २१८                   | (५) ।चनगुत                                                                         | ७८२         |
| २७०-स्याममें भारतीय संस्कृति (पं० श्रीरधुनाथ-           | ( ५) जाग्गद्य                                                                      | 33."        |
| जी द्यमा, बैंकाक, स्याम ) " ९३१                         | (७) नैर्ऋ्त और निर्ऋति                                                             | 77          |
| २७१-स्वित्तक (श्रीरामलालजी बी॰ ए॰) " ९४१                | (८) मब्त्                                                                          | ७८३         |
| २७२-स्वाधीनताका स्वरूप और सुख (श्रीपरिपूर्णा-           | (९) पितुराज अयेमा                                                                  | 75          |
| नन्दजी वर्मा) "१४६६                                     | (१०) पूचा                                                                          | . 35        |
| २७३-हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न                  | (११) अदिवनीकुमार                                                                   | 2 . 33 . "  |
| (डा॰ श्रीइन्द्रसेनजी) २०६                               | (१२) चन्द्रदेव                                                                     | 928         |
| (डा० आइन्द्रवन्या )                                     | (१३) देवगुरु बृहस्पति                                                              | 57          |
| २७४-इमारा लक्ष्य (श्रीमगवानदासजी झाः                    | (१४) स्वामिकार्तिकेय                                                               | 77          |
| विमलं एम्० ए०, हिन्दीदर्शन, बी० एस्-                    | 1 - 1 - 1 - 1                                                                      | 664         |
| सी॰, एल्॰ टी॰, 'साहित्यरल') *** १२४६                    |                                                                                    | . 95 -      |
| २७५-हमारा हिंदुत्व (ठाकुर श्रीगंगासिंहजी) ७७०           | (१७) आचार्य ग्रुक                                                                  | ७८६४        |
| २७६-इमारी आध्यात्मिक संस्कृति ( डा॰ बी॰                 | 104) 0                                                                             | 57          |
| भट्टाचार्य एम्॰ ए॰) १००५                                | (१९) दानवेन्द्र मय                                                                 | 77          |
| २७७-इमारी प्राचीन वैमानिक कला (श्रीदामोदर-              | 3.46 Green some some / Jarrell tie                                                 |             |
| जी झा, साहित्याचार्य )                                  | २८६-हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप (वेदाचार्य पं॰<br>श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्त- |             |
| २७८-इमारी मृत्युखय संस्कृति (पं श्रीवलदेव-              |                                                                                    | ३३५         |
| जी उपाच्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य ) २३१               | शास्त्री)                                                                          |             |
| २७९-इमारी संस्कृति (पं॰ श्रीराजीवलोचनजी                 | २८७-हिंदू और हिंदू-संस्कृति (श्रीबाबूळाळजी                                         |             |
| अग्निहोत्री, एम्॰ए॰,एल-एल॰बी॰ ) · · ४०९                 | गुप्त 'स्थाम' )                                                                    | २११         |

| २८८-हिंदूका सामाजिक और राष्ट्रिय आदर्श                                   | ३०५-हिंदू-संस्कृति ( श्रीमाधवराव सदाधिव. गोळ-       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ( आचार्य श्रीअक्षयकुमारजी वन्द्योपाध्याय,                                | वळकर [पू० गुक्जी] सरसंघसंचाळक                       |
| एम्० ए०) ९९                                                              |                                                     |
| २८९-हिंदू कौन ? (महात्मा श्रीविनोबाजी भावे) *** ६३                       | ३०६ -हिंदू-संस्कृति ( मा॰ बाबू श्रीसम्पूर्णानन्दजी, |
| २९०-हिंदू कौन ? (शास्त्रार्थ-महारथी पं॰                                  | शिक्षामन्त्री, युक्तप्रान्त ) ••• ६९                |
| श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) ••• ७३                                       | ३०७-हिंदू-संस्कृति (म॰ श्रीशम्मूदयाळजी              |
| २९१-हिंदू-ज्योतिर्विज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिः-                           | मोतिलावाला ) १०८                                    |
| शास्त्र (ज्यो॰ भू॰ पं॰ श्रीइन्द्रनारायणजी                                | ३.०८-हिंदू-संस्कृति ( पं॰ श्रीहरिभाऊजी              |
| द्विवेदी ) ७४४                                                           | उपाध्याय ) १७९                                      |
| २९२-हिंदू-धर्म और हिंदुओंके आराध्यदेव                                    | ३०९-हिंदू-संस्कृति ( पं० श्रीमिल्छिनाथनी शर्मा      |
| भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णपर आक्षेप ११५८                                | चोमाळ ) ७७५                                         |
| २९३-हिंदू-धर्मका आदर्श (चौधरी श्रीशिवनारायणजी                            | ३१०-हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है ( हनुमान-      |
| वर्सा ) ••• ९५४                                                          | प्रसाद पोद्दार )                                    |
| २९४-हिंदु-धर्मका इस्लामपर प्रभाव (श्रीहजरत-                              | ३११-हिंदू-संस्कृति और उपनिषद् ( वेदान्तार्य पं॰     |
| साज रहमानी, 'फिरदोसीवाबा') *** ६४१                                       | श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) " २८९                   |
| २९५-हिंदू-धर्मका व्यापक खरूप (पं० श्रीकृष्ण-                             | ३१२-हिंदू-संस्कृति और काल-ज्ञान (श्रीअल्प्स         |
| दत्तजी भारद्वाज, एम्॰ ए॰, आचार्य,                                        | निरञ्जन )                                           |
| शास्त्री, साहित्यरत्न ) ••• ३७७                                          | ३१३-हिंदु-संस्कृति और गोरक्षा ( लाला श्रीहरदेव-     |
| २९६-हिंदू-धर्मके आधार-स्तस्म ( श्रीरामनिरीक्षण-                          | सहायजी )                                            |
| सिंहजी, एम्॰ ए॰, काव्यतीर्थ ) ••• ५७३                                    | ३१४-हिंदु-संस्कृति और जीव-रक्षा (श्रीसेयद कारिम-    |
| २९७-हिंदु-घर्मके भेद (दीवानवहादुर के॰ एस्॰                               | अली, साहित्यालङ्कार )                               |
| रामखामी शास्त्री ) १४८                                                   | ३१५-हिंदू-संस्कृति और दर्शन-शास्त्र (सु॰) *** २७४   |
| २९८-हिंदू-धर्ममें त्यागका स्थान (श्रीएस॰                                 | (१) नास्तिक-दर्शन २७७                               |
| दांडेकर, एम्० ए०) ३६५                                                    | (२) लोकायत-दर्शन (चार्वाक-                          |
| २९९-हिंदू-धर्ममें पति-पत्नी-सम्बन्ध (कविविनोदः                           | सिद्धान्त्र ) २७८                                   |
| वैद्यभूषण पं०श्रीठाकुरदत्तजी शर्मा वैद्य) • ६२६                          | (३) बोद्ध-दर्शन "" "                                |
| ३००-हिंदू-मन्दिर (पं० श्रीभास्करनायजी मिश्रः                             | (8) Alled ( 2011) Add                               |
| प्रमृ <b>० प्र</b> ( १० जानार स्थापन                                     | (५) आस्तिक दर्शन                                    |
| ३०१-हिंदू राजाके लक्षण और कर्तव्य (पं॰ श्री-                             | (६) शैषिक-दर्शन " २८२                               |
| जानकीनाथजी शर्मा                                                         | (७) न्यायदराम                                       |
| अनिकानायणा रामा /<br>३०२-हिंदू-संवत्, वर्ष, मास और वार ( ज्योतिर्विद्    | (८) सांख्य दर्शन                                    |
| पं श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल )                                             | (९) योगदर्शन                                        |
| de allegation dien and it                                                | (१०) पूर्वमीमांसा-दर्शन २८३                         |
| ३०३-हिंदू-संस्कृति (भगवत्पूज्यपाद अनन्त-                                 | (११) उत्तरमीमांचा-दर्शन "                           |
| श्रीविभूषित जगद्गुर श्रीशङ्कराचार्य प्रभु                                | (१२) अद्वेतवाद                                      |
| श्रीज्योतिष्पीठाधीस्वर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द                            | (१३) विशिष्टादैतवाद                                 |
| सरस्वतीजी महाराज, ज्योतिर्मठ, बदरिकाश्रम-                                | (१४) द्वेतवाद                                       |
| THE MUICE !                                                              | (१५) द्वताद्वतवाद                                   |
| १०४-हिंदू -संस्कृति ( श्रीमारतिवर्मे-महामण्डलके पक्र महात्मादारा लिखित ) | ( १६ ) ग्रहाद्रेतवाद                                |
|                                                                          |                                                     |

| (१७) अचित्त्यभेदामेदवाद                         | २८५   | ३३१-हिंदू-संस्कृति, उसकी अजेयता और आवार-              |      |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|
| (१८) शैव-दर्शन                                  | २८६   | शिला ( पं० श्रीमुरलीयरजी शर्मा, बी० ए०,               |      |
| ( १९ ) पाशुपत-दर्शन                             | "     | बी॰ एल्॰, कान्यतीर्थ )                                | 888. |
| (२०) प्रत्यभिज्ञा-दर्शन                         | 33    | ३३२-हिंदू-संस्कृतिका आदिस्रोत-भारत ( श्रीविष्णु       |      |
| (२१) शिवादैत                                    | २८७   | हरि बडेर, एम्॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰)                      | 400  |
| (२२) लकुलीश पाशुपत-५र्शन                        | "     | ३३३-हिंदू-संस्कृतिका आधार ( पं० श्रीदुर्गादत्तजी      |      |
| (२३) शक्ति-दर्शन                                | ,,    | त्रिपाटी )                                            | 588  |
| • (२४) कुछ अन्य दर्शन                           | 225   | ३३४-हिंदु-संस्कृतिका प्राण-परमेश्वर ( ५०              |      |
| ( २५ ) भारतीय दर्शन और व्यवहार                  | "     | श्रीजानकीनाथजी रामा ) ***                             | १४८८ |
| ३१६-हिंदू-संस्कृति और धर्म (श्रीसुदर्शनसिंहजी)  | १६१   | ३३५-हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप (श्रीजयदयालजी             |      |
| ३१७-हिंदू-संस्कृति और नवमतवाद (डा० श्री-        |       | गोयन्दका )                                            | 90   |
| सदाशिव कृष्ण फड़के )                            | ४७८   | ३३६-हिंदू-संस्कृतिका खरूप ( पं० श्रीसूरजन्द-          |      |
| ३१८-हिंदू-संस्कृति और परलोक (डा॰ श्री-          |       | जी सत्यप्रेमी 'डाँगीजी')                              | ३६०  |
| सदाशिव कृष्ण फड़के )                            | 464   | ३३७-हिंदू-संस्कृतिकी अखण्डता ( आचार्य श्रीक्षिति-     |      |
| ३१९-हिंदू-संस्कृति और पाश्चात्त्यवाद (आचार्य    | 1     | मोहन सेन )                                            | ५७६  |
| श्रीनरदेवजी शास्त्री 'वेदतीर्य')                | १७१   | ३३८-इिंदु-संस्कृतिकी कुछ विशेषताएँ (श्री-             |      |
| ३२०-हिंदू-संस्कृति और पुराण (श्रीसुदर्शनसिंहजी) | 288   | ताराचन्द्रजी पाण्ड्या, बी॰ ए॰ )                       | १४५  |
| ३२१-हिंदू-संस्कृति और प्रतीक (श्रीप्राणिकशोरजी  |       | ३३९-हिंदु-संस्कृतिकी महत्ता (विहार-प्रान्तके गवर्नर   |      |
| गोखामी )                                        | ९३६   | माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे महोदय )               | 80   |
| ३२२-हिंदू-संस्कृति और यज्ञानुष्टान (श्रीअलख     | 1 3   | ३४०-हिंदू-संस्कृतिके आन्तरिक पक्ष ( प्रो० श्री-       |      |
| निरञ्जन )                                       | ४६४   | रामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, डी॰ लिट्॰)                | २६२  |
| ३२३-हिंदू-संस्कृति और राष्ट्रियता (पं० श्री-    |       | ३४१-हिदू संस्कृतिके मूर्तिमान् स्वरूप [ धर्मविग्रह    |      |
| किशोरीदासजी वाजपेयी )                           | १५४   | भगवान् श्रीरामचन्द्र ] (पाण्डेय पं० श्रीराम-          |      |
| ३२४-हिंदू संस्कृति और विकासवाद ( श्रीसुदर्शन-   |       | नारायणदत्तजी शास्त्री 'राम'                           | ११६  |
| सिहजी )                                         | १३३६  | ३४२-हिंदू-संस्कृतिके मौलिक लक्षण ('सूर्योदय')         | 860  |
| ३२५-हिंदू-संस्कृति और वेद ( 'सु॰' )             | रहर   | ३४३-हिंदु-संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र (डा॰ श्रीवासुदेव | 160  |
| ३२६-हिंद्-संस्कृत और श्रीरामचरितमानस            |       |                                                       | 90   |
| (मानसराजहंस ५० श्रीविजयानन्दजी                  |       | शरणजी अग्रवाल, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)                  | 70   |
| त्रिपाटी )                                      | \$ 88 | ३४४-हिंदू-संस्कृति- क्या है १ ( कुँवर श्रीचाँद-       | -    |
| ३२७-हिंदू-संस्कृति और सम्यता ( प्रो॰ श्रीदशरथ-  |       | करणजी शारदा ) •••                                     | २०१  |
| जी श्रोतिय, एम्॰ ए॰, साहित्याचार्य,             |       | ३४५-हिंदु-संस्कृतिमें ईस्वरवाद (श्रीवाँकेबिहारी-      |      |
| विद्याभूषण )                                    | २३७   | दासजी, बी॰ एस्-सी॰, बी॰ ए॰, एल्-                      |      |
| ३२८-हिंदू-संस्कृति और साहित्य (साहित्यवारिधि    |       | प्ल्॰ बी॰)                                            | १३०  |
| कविसार्वभौम कविशिरोमणि देवर्षि भट्ट             |       | ३४६-हिंदू नंस्कृतिमें गौका स्थान ( श्रीशिवभगवान-      |      |
| पं० श्रीमयुरानायजी शास्त्री )                   |       | जी गोयनका, बी॰ ए॰ )                                   | ६०४  |
| ३२९-हिंदू-संस्कृति और विक्ख-सम्प्रदाय ( ज्ञानी  |       | ३४७-हिंदु-संस्कृतिमें गौका स्थान (६० श्री-            |      |
| श्रीसंतसिंहजी प्रीतम, बो॰ ए॰, बी॰ टी॰,          |       | यज्ञनारायणजी उपाध्याय, एम्० एल्० ए०)                  | ६०८  |
| हिन्दीप्रभाकर )                                 | . ६४६ |                                                       |      |
| ३३०-हिंदू-संस्कृति और स्वाधीनता (पं० श्रीजीव    |       | ३४९-इंद्रु-संस्कृतिमें नारी-धर्मका उत्कर्ष (कवि-      |      |
| ह्यी न्यायतीर्थ, एम्॰ ए॰ )                      | . १३६ | भूषण श्रीजगदीराजी विशाद )                             | ६२७  |

| A-A-1 2                                                            | 1.10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३५०-हिंदू-संस्कृतिमें विवाहका आदशै (श्रीमती                        | (४) हिंदू-संस्कृति और परखोकवाद ३४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विद्यादेवीजी महोदया )                                              | (५) यमः यमलोक एवं पितृलोक ••• ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३५१-हिंदू-संस्कृतिमें शिष्टाचारके कुछ नियम                         | (६) नामकी महत्ता " ३५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (पं॰ श्रीरामनारायणजी मिश्र) ''' ५०३                                | (७) हिंदू-संस्कृतिमें देवतावाद *** 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३५२-हिंदू-चंस्कृतिमें चामुद्रिक शास्त्र (पं० श्री-                 | (८) अश्वत्थ तथा तुल्सीका महत्त्व ३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वन्नाळाळजी रेवतीरमणजी जोशी ) ••• ७६१                               | (९) सदाचार एवं शौचाचार *** ३५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३५३-हिंदू-संस्कृति-रक्षक पचीस प्रतिज्ञाएँ ( श्री-                  | (१०) प्राचीन साहित्यमें स्त्रियोंका स्थान ३५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नारायण पुरुषोत्तमजी सांगाणी ) ५७८                                  | ३५५-हिंदू-संस्कृतिसे संस्कृत-भाषाका अविच्छेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३५४-हिंदू-संस्कृतिसम्बन्धी दस विषयोपर विचार                        | सम्बन्ध (पं० श्रीरामाधीनजी पाण्डेय, साहित्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( ५० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्वत,                       | चार्य, व्याकरणशास्त्री, काव्यतीर्थ, विशारद्) ६६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विद्यावागीया, विद्याभूषण, विद्यानिषि ) ३४०-३५९                     | ३५६-हिंदू-संस्कृति ही विश्व-संस्कृति है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (१) एक कह्प एवं सृष्टि-संवत्सर *** ३४०                             | ( महामहिम गवर्नर-जनरल श्रीयुत चक्रवर्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (२) शिखा तथा यशोपवीतका                                             | राजगोपालाचारी महोदय) ••• ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वैज्ञानिक रहस्य                                                    | ३५७-हिंदू-समाजके शिष्टाचार (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (३) मन्त्री नेनाम्यूनि ग्रीर शास्त्री                              | ३५८-हिमाचल-चित्रकला ( डा॰ श्रीवासुदेवशरण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (३) यज्ञसे देवताओंकी और श्राद्धसे<br>पितरोंकी तप्तका रहस्य *** ३४६ | जी अग्रवाल, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ ) · · · ७११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पितरोंकी तृप्तिका रहस्य ''' ३४६                                    | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कवि                                                                | તા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १-अजामिल-उद्धार और नाम-महिमा ( ब्रह्मचारी                          | १७–क्षुघा-माघुरी ( श्रीस्रदासजी ) *** १४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रीपमदन्त्री महाराज ) " १५८०                                      | १८-गणपति-वन्दन ( पं० श्रीरूपनारायणजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| allated date of the last                                           | चतुर्वेदी ) "१४४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-01411 (1/5)(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/               | १९—गीताके प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३—अपहृत मुस्लिम-महिला और हिंदू ('विप्र'                            | the state of the s |
| 10910                                                              | 1.014.11341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8-अपनेका पालनाम किन्न उक्त                                         | २१-जिंदगी बेकारन हो जाय (श्रीमाधवजी) *** १२५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५-आदर्श पुत्र भीष्म (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायण-                    | २२-ज्योति जगा (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी) : ६१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दत्तजा शास्त्रा राग /                                              | २३—तमसो मा ज्योतिर्गमय ( श्रीलक्सीप्रसादजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ६-आदर्श भ्राता [ श्रीलक्ष्मण और भरत ]                              | द्विवेदी 'चन्द्र') २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री                          | २४-तुल्रसी-जयन्तीके पुनीत पर्वपर (श्रीराममरोसेजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (राम)                                                              | गुप्त 'राकेश' साहित्यरल ) १५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७-आदर्श वधू और आदर्श पत्नी सीता                                    | ्रीविक्यान्यतेवाची वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( श्री 'राम' )                                                     | ्चातकं कविरत्न, साहित्याळङ्कार) "६४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ८-आदर्श शिष्य (श्री'राम')                                          | च्चातक कायरता पालना कार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ९-आनन्दाम्बुनिधिको आवेदन (महाकवि पं०                               | २६-धर्मयुद्ध-हरिका आराधन<br>२७-धृरिभरे नेंदलाल (श्रीहरीशजी साहित्सालङ्कार) १६०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीद्यावरत्नजी शुक्र 'सिरस') *** ११९७                             | २७ – धूरिमर नद्वाल (श्रीहराराजा जाल्या व्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १०-इतने दुर्लम हैं।                                                | 6 California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १०-इतन देखन है।                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११-उत्कण्ठा ('भुवनेश')                                             | १९ नया संसार (श्रीजयनारायणजी मिल्लिक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १२-उदार हिंदू-धर्म ( श्रीस्रजचन्दजी सत्यप्रेमी                     | र प्रमं एक दिन दिन प्राध्नाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| न्द्रागाजा ) .                                                     | माहित्याल्डार)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३—एक रामत मार् मल ( कावतावला)                                     | व नत्य माधरी (श्रीस्रदासना)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४-कंन्च तनमें क्या लाग (श्रीललिताकशीरीण)                          | ३१-पश्चात्ताप (श्रीस्रदास्त्रा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५-कलियुगकी महिमा (गांखामा तुलसादासजा) १९                          | क प्रार्थना (श्रीतयनजा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98 काम कोच कोमकी महत्वला (टोहावली) · · · ७                         | २२ × ३४-आयता ( जारार पट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ३३-प्रार्थना ( महाकवि पं० श्रीशिवरत्नजी गुक्कः                                                      | ५७-सांस्कृतिक वैशिष्ट्य (श्रीप्रताप रस्तोगी) " ४०८                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 'सिरस', साहित्यरत्न ) ••• १५७०                                                                      | ५८-सुग्रीव-मैत्री " १०३३                                                      |
| ३४-प्रेमपुकार ( श्रीरामदासजी झा 'विरही' ) · · १२९४                                                  | ५९-सुन्दर नन्द्कुमार " १५९४                                                   |
| ३५-मजोरे मैया ! राम-गोविन्द-हरी ( संत क्बीर ) ६६४                                                   | ६०-सेवाधिकार " ५६४                                                            |
| ३६—मरत-मिलाप (श्रीरामभरोसेजी गुप्त, 'राकेश',                                                        | ६१-स्तवन ( श्रीसुमित्रानन्दनजी पन्त ) *** २२                                  |
| साहित्यरत्न) ••• १६०५                                                                               | ६२-स्यामधन सुन्दर( श्रीचतुर्भुजदासजी ) *** १३५३                               |
| ३७-भारत-कल्याण ( श्रीप्रतापनारायणजी मिश्र ) ५६५                                                     | ६३-इमारे पथ-प्रदर्शक (श्रीशिवदुळारेजी सिश्र,                                  |
| ३८—भारत-जननि (श्रीशत्रुदमनप्रसादनारायण-                                                             | बी॰ ए॰ ) · · · ६९६                                                            |
| जी धर्मा, बी० ए०, एल-एल्० बी०,                                                                      | ६४-इमारे रखवारे (श्रीश्रीपतिजी) "११५६                                         |
| विद्यारद ) ••• ८९२                                                                                  | ६५-हरिगुण गार्थे (वैद्य श्रीरामेश्वरप्रसादजी                                  |
| ३९-मारत हमारा है ( श्री शारद') ''' ७०६                                                              | अञ्चल ) ••• १६०४                                                              |
|                                                                                                     | ६६-हरिनाम ( श्री'व्यास'जी ) '' ५८१                                            |
|                                                                                                     |                                                                               |
| ४१-मनमोइनकी छवि (बाबा हितदासजी) *** १५७६                                                            | ६७-हरि-रस-माती गोपी (श्रीस्रदासजी) "१५४५                                      |
| ४२-मीरा और मोहन (काव्यरत 'प्रेमी', विशारद) १६०७                                                     | ६८—हिंदू (पाण्डेय ५० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री<br>'राम') *** ९०७           |
| ४३-मुसकान लगी (पं॰ श्रीरूपनारायणजी                                                                  |                                                                               |
| चतुर्देदी 'निधिनेह') ४७४                                                                            | ६९-हिंदुओंका भाग्य ( श्रील्थमीनारायणजी गुप्तः                                 |
| ४४-में कीन ! ( श्रीमवदेवजी ) *** ४८८                                                                | 'कमलेश') २१७                                                                  |
| ४५-ययातिका घर्म-प्रचार (पाण्डेय पं ० श्रीराम-<br>नारायणदत्तजी शास्त्री रामः) *** ९६९                | ७०-हिंदुओंकी वर्तमान दशा (श्रीप्रेमनारायणजी निपाठी 'प्रेम') *** १९३           |
| नारायणदत्तजी शास्त्री (राम्रं) *** ९६९ ४६-राम-नामकी महिमा (श्रीस्रदासजी) *** १०७०                   | त्रिपाठी 'प्रेम') ••• १९३<br>७१-हिंदू-जीवन (दीक्षित श्रीश्यामसुन्दरजी द्यर्मा |
| ४७-राम-विरही घोड़े १२२५                                                                             | 'कलानिधि') ••• ३७३                                                            |
| ४८-विपत्तिके मित्र (श्रीतुल्सीदासजी) " ७३२                                                          | ७२-हिंदू-देवियोंका बलिदान (श्री शाम') ••• ६५२                                 |
| ४९-विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा (पाण्डेय पं ०श्रीराम-                                                 | ७३-हिंदू-नारी (श्रीविलक्षण) ••• ६२५                                           |
| नारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) ९०५                                                                   | ७४-हिंदू-भारतकी स्तुति (पाण्डेय पं० श्रीराम-                                  |
| ५०-इन्दावन ( 'ब्वाल' कवि ) ९ वें अङ्कके                                                             | नारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) ःः ३३                                           |
| आवरणका चौथा पृष्ठ                                                                                   | ७५-हिंदू-संस्कृतिका प्राकार (श्रीवासुदेवजी) · २९३                             |
| ५१-श्रीकृष्णाष्टक (श्रीकेदारनाथजी वेकल,                                                             | ७६-हिंदू-संस्कृति तुम्हे प्रणाम (हा०श्रीतुर्गेश्वर नन्दे) ४२७                 |
| एम्॰ ए॰, एॡ॰ टी॰) · · ५/२                                                                           | ७७-हिंदू-संस्कृतिमें अतिथिसत्कार और सचा त्याग                                 |
| ५२-संस्कृति (श्रीरघुनायप्रसादजी शास्त्री 'साघक') ४५०                                                | ( श्रीआत्मारामजी देवकर साहित्य-मनीपी ) ••• ७०४                                |
| ५३-संस्कृतिका प्रतीक मानव ( श्रीसदर्शन ) · · · 🗴 🕻 o                                                | ७८-हिंदू-संस्कृतिमें भगवत्प्रेम (महात्मा जय गौरी-                             |
| ५४-संस्कृति-विनय (ठा० श्रीयुगलसिंहजी                                                                | शंकर सीताराम) ••• ७१६                                                         |
| खीची, यम्॰ ए॰, बार-एट् ला॰) ••• ६१२                                                                 | ७९-हिंदू-समाजपर अपहृत हिंद-अबलाके दो ऑस                                       |
| ५५-संस्कृति-सीयव (विद्याभूषण कविवर भी-                                                              | ( श्राराघरयामजा द्विवेदी, साहित्य-मनीधी ) ८३३                                 |
| ओंकारजी मिश्र 'प्रणव' शास्त्री सं० उपाच्याय) ६४९<br>५६—समी निर्मेख और पवित्र हों (श्री'अकिंचन') ६५० | ८०-हिंदू-हिंदुस्थान ( श्रीसूर्यवलीसिंहजी 'दरानाम'                             |
| ५६-चमा निमळ आर पावत्र हा ( श्रां आकचन ) ६५०                                                         | साहित्यरत्न ) ४९८                                                             |
|                                                                                                     |                                                                               |
| <b>संक</b> ि                                                                                        | ध्व                                                                           |
| १—अमृतकण                                                                                            | ५-कामना                                                                       |
| २–आत्मनिरक्षिण •••ः ३५३६                                                                            |                                                                               |
| ३-उपनिषदींकी सक्तियाँ "२०,९०८ ४-एक इरि ही तेरे हैं " १६१                                            | ६-किन नक्षत्रोंमें गया हुआ घन वापस नहीं                                       |
| 2-5-23 SIG EL CI E 686                                                                              | मिकता (दोहावली) ••• ७६६                                                       |

| ७-कीन-सी तिथियाँ कब द्यानिकारक होती हैं !                            | ३२-विपत्ति-सम्पत्ति क्या है !                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( दोहावली ) ७६२                                                      | ३३-विष्णु भगवान्का घ्यान ( इस्तलिखित दोहा-                                                    |
| ८-जगत्में घन्य कौन है ? (समर्थ रामदास स्वामी) ७४१                    | चौपाईयुक्त श्रीमद्भागवतसे ) आठवें अङ्कका                                                      |
| ९-जितेन्द्रियके लिये घर-वन एक-सा है                                  | चौथा आवरण-पृष्ठ                                                                               |
| (श्रीमद्भागवत ५।१।१७) ७६०                                            | ३४-शुभ शकुन कौन-से हैं ! ( दोहावली ) ७५४                                                      |
| १०-जीवित ही मरेके समान                                               | ३५-श्रीभगवान्की भक्ताधीनता ११६७                                                               |
| ( श्रीमद्भागवत ३ । २३ । ५६ ) *** ६४०                                 | ३६-श्रीमद्भागवतकी कुछ सुधा-सिक्तयाँ. १२९१                                                     |
| ११-ज्ञानी (अष्टावक ) ग्यारहर्वे                                      | १३५५, १४१९, १४८३                                                                              |
| अङ्कता चौथा आवरण-पृष्ठ                                               | ३७-श्रीमद्भागवतकी स्कियाँ २१                                                                  |
| १२-तुम्हारे हाथ लाज है १०१७                                          | ३८-श्रीवार्त्मीकीय रामायणकी कुछ स्कियाँ ***२१,९७१                                             |
| १३-तुल्सी-सहिमा ७७४                                                  | ३९-संकटमें राम ही रखक हैं (कवितावली)                                                          |
| १४-तृष्णाके त्यागमें ही सुख है ( महा ॰ वन ॰                          | तीसरे अङ्का चौथा आवरण-पृष्ठ                                                                   |
| २ । ३४-३५ ) ७७३                                                      | ४०-संतोषके बिना शान्ति नहीं १३८४                                                              |
| १५-दुर्व्यवहारसे दुर्गति-पाँचर्वे अङ्कता चौया आवरण पृष्ठ             | ४१—सजन-दुर्जन                                                                                 |
| १६-नन्दनन्दनकी स्तुति (श्रीमधुस्दन सरस्तती) दसर्वे                   | ४२-सत्सङ्गका सुख                                                                              |
| अङ्कका चौथा आवरण-पृष्ठ                                               | ४३—सबसे मिछकर चिंह्ये (श्रीतुलसीदासजी) *** ९६८                                                |
| १७-नग्रस्कार (एम्॰ छुई जेकोलियट) · ५२२                               | ४४-समर्थका उपदेश " ९३४"                                                                       |
| १८-नास-महिंसा •••• वें अङ्कि आवरणका तीसरा पृष्ठ                      | ४५-समस्त प्राणियोंमें एकात्मबोध (पोलेण्डकी                                                    |
| १९-ब्रह्म कीन है ? (तैत्तिरीय उपनिपद् ) *** ९८                       | कुमारी दिनोवास्का ) ५१७                                                                       |
| २०-भगवान्के भक्तका लक्षण (विष्णुपुराण                                | ४६-हिंदुओंकी ईमानदारी ( मेगेस्थनीज-परिद                                                       |
| 310180) 38                                                           | यूनानी राजदूत )                                                                               |
| २१-भारतकी आध्यात्मिक सम्पत्ति (प्रो॰                                 | ४७-हिंदुओंकी धर्मनिष्ठा और सचाई                                                               |
| लूई रिनाउ, पैरिस विश्वविद्यालय) २७३                                  | (पुर्तगाठी लेखक) ३१३                                                                          |
| २२-भारतीयोंका आचार (चीनी यात्री                                      | ४८-हिंदुओंकी निर्वेरता (इतिहासकार अबुरु                                                       |
| ह्रेनसांग ६४५ ई०) ३५९                                                | फ्जल ) ३७९                                                                                    |
| २३-भारतीयोंका शील ( लार्ड विलिंगडन ) *** ४४४                         | ४९-हिंदुओंकी निष्कपटता ( श्रीक्रिंडिल ) *** १७४                                               |
| २४-मारतीयोंकी अकृत्रिमता ( जार्ज बर्नर्ड शा) *** १७८                 |                                                                                               |
| २५-भारतीयोंकी निष्कपटता (प्रो॰पी॰जॉर्ज) : ३८९                        | ५०-हिंदुओंकी प्रामाणिकता (प्रसिद्ध यूनानी<br>इतिहासकार श्रीस्ट्रैबो, ईसासे पूर्व ) *** ४९७    |
| २६-भायांके बिना पुरुष कुछ नहीं कर सकता *** ६२६                       |                                                                                               |
| २७-महाभारतकी सुक्तियाँ २१                                            | ५१-हिंदुओंकी बुद्धि और विचारशिलता                                                             |
| ५७-महाभारतमा अवस्य                                                   | (याक्बी, नवम शताब्दी) २६३<br>(याक्बी, नवम शताब्दी) २६३<br>५२-हिंदुओंकी विद्या (अल्जहीज, आठवीं |
| २८-माताका उपदेश<br>२९-रन्तिदेवकी प्रार्थना ( श्रीमद्भागवत ) · · ११३८ | ५२-हिंदुओंकी विद्या (अल्जहाज, आठवा<br>शताब्दी )                                               |
| ३०-राम ही सब कुछ हैं (कवितावली) दूसरे                                | शताब्दी )                                                                                     |
| ३०—राम हा सब कुछ र । नानामा / दूर्या सावरण-पृष्ठ                     | ५३-हिंदूके गुण (कवि सेमुएल जॉन्सन) *** १९९                                                    |
| 650                                                                  | ५४-हिंदू-धर्म सर्वश्रेष्ठ है ( रोम्या रोबाँ ) *** ६९                                          |
| ३० च्यानिका निवास ( महाव गण /                                        |                                                                                               |

चित्र-सूची

| सुनहरे                                            |            | ३—अजन्ताकी गुफाम उड़त हुए गन्धवाका दृश्य             | 484          |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                                   | ५६         | ४-अजन्ताकी दीवारके दो प्रसङ्ग-दृश्य                  | ३८४          |
| १-वजेन्द्रनन्दन धीकृष्ण                           | . 880      | ५-अजन्ताके कलामण्डपका एक कल्पनाचित्र                 | 493          |
| २-शक्ति-राक्तिमान्का प्रेमस्वरूप                  |            | ६-अजन्ता-गुफाओंका विद्रंगम-दृश्य                     | 825          |
| तिरंगे                                            |            | ७-अजन्ता-चैत्यमण्डपका अभ्यन्तर                       | 364          |
| १-अवघकी वीथियोंमें शिव-भुशुण्डि ""                | १०९७       | ८-अजन्ता-वरामदा और छतका भीतरी भाग …                  | <b>&gt;)</b> |
| २-कुरक्षेत्रके श्रीकृष्ण                          | १२८        | ९-अजन्ता-सुखभाग                                      | 33.          |
| ३-श्रुघा-माधुरी                                   | 1880       | १०-अतिथिपरायण मुद्गल                                 | ८२४          |
| ४-गोमक्त दिलीप                                    | ६०८        | ११-अतिथिवत्सल रन्तिदेव                               | ८२५          |
| ५—गोभक्त श्रीकृष्ण                                | "          | १२-अन्नपूर्णादेवी(हाथी-दाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम्) |              |
| ६—छिब-माधुरी                                      | १४८१       | १३—अमृतसरका स्वर्णमन्दिर                             |              |
| ७-नृत्य्-माधुरी                                   | १२८९       |                                                      | . 888        |
| ८–पञ्चदेव                                         | 220        | १४-अयोध्या-सरयूतट, स्वर्गद्वार                       | ३५३          |
| ९-परम मनोहर मूर्ति बालरूप भगवान्                  | -          | १५ अर्द्धनारीस्वर (प्रस्तर-मूर्ति, मदुरा)            | २२५          |
| श्रीरामचन्द्र                                     | ३२०        | १६—असांस्कृतिक प्रातःकाल                             | ३६९          |
| १०-बालकृष्ण                                       | १२८        | १७-अहल्योद्धार-देवगढ् दशावतार-मन्दिर                 | १५३          |
| ११—महर्षि वाल्मीकि                                | ८१२        | १८-अहिच्छत्र पार्वती (मृण्मय मूर्ति )                | ६१६          |
| १२—महांष वेदव्यास                                 | . 77       | १९-अहिच्छत्र शिव-पार्वती                             | ६१६          |
| १३-मित्र सुप्रीवके लिये रामकी प्रतिज्ञा           | १०३३       | २०-आचार्य श्रीशंकर                                   | 288          |
| १४-ययातिके धर्म-प्रचारका दृश्य                    | ९६९        | २१-आदर्श क्षमा                                       | 679          |
| १५राम-विरही घोड़े · · · ·<br>१६रूप-माधुरी · · · · | १२२५       | (१) भक्त प्रहादद्वारा गुरुपुत्रोंके                  |              |
| १७-छोककस्याणकारी भगवान् शङ्करका हलाहल-पान         | १३५३       | जीवन-दानके लिये पार्थना                              |              |
| १८-विस्वामित्रके यज्ञकी रक्षा                     |            | (२) अम्बरीपद्वारा दुर्वासाको अभयदान                  |              |
| १९-वीर कृष्ण                                      | ९०५<br>१२८ | 22                                                   | 26 20        |
| २० शरत्-पूर्णिमा                                  |            | (१) जगजननी सीता                                      | 36-30        |
| २१शास्त्र और शस्त्रका दान                         | . ५६       | (२) वती चावित्री                                     | ं ८३६        |
| २२-श्रीश्रीमहालक्ष्मी                             | ११६१       |                                                      | 77           |
| २३-श्रीश्रीसरस्वती देवी                           | 206        | (३) सर्ती दमयन्ती                                    | ८३७          |
|                                                   | . "        | (४) सती अनस्या                                       | W 33 -       |
| २४-सिंहासनासीन श्रीसीतारामजी                      | ३२०        | (५) पतित्रता द्रौपदी-सत्यभामा                        | 331 -        |
| २५-स् जन-पालन-संहार (ब्रह्मा,विष्णु,महादेव)       | ५१३        | २३-आदर्श पुत्र भीष्म                                 | 626          |
|                                                   | १५४५       | २४-आदर्श भक्त-चतुष्टय                                | \$83         |
| २७-हिंदू-संस्कृति विशेषाङ्कने आवरणका              | मुखपृष्ठ   | (१) देवांष नारद                                      |              |
| २८-हिंदू-संस्कृतिमें ऋषि-आश्रम                    | 8          | (२) भक्त प्रह्लाद                                    |              |
| इकरंगे                                            |            | (३) भक्त ध्रुव                                       |              |
| १-अंदुर-वट, कम्बुज                                |            | (४) भक्त विदुर                                       |              |
| २-अजन्ताका अम्यन्तर-भीतरी छतकी चित्रकारी          | 800        | २५-आदर्श वीर-चतुष्ट्य                                | \$ \$55      |
|                                                   | 5.3        | (१) बालक भारत                                        |              |
| और सुन्दर उत्कीर्ण स्तम्म                         | ३८५        | (२) बीखर अभिमन्यु                                    |              |
|                                                   |            |                                                      |              |

| (३) वीरवर ककुत्स्थ                                     | ४७-गब्द-स्तम्भ-मन्दिर ५७६                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (४) भीप्मिपतामह                                        | ४८—गान-गोपाल (प्रस्तर-मूर्ति, इलेविद ) *** ३००      |
| २६-आदर्श शिष्य ••• ८१८-१९                              | ४९-गीता-भवन, ऋषिकेश *** ६९१                         |
| (१) उपमन्यु                                            | ५०-गुरु गोविन्दसिंह ८६९                             |
| (२) आदिण                                               | ५१-गुरु नानक                                        |
| (३) कृष्ण सुदामा                                       | ५२-गादावरी-तटः, नाविक ः ः २६४                       |
| (४) उत्तङ्क                                            | ५३-गोमती-द्वारिका १६५                               |
| २७-आब् पर्वतके तेजपाल-वस्तुपाल जैन मन्दिरके            | ५४-गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण ( प्रस्तर-मूर्ति,          |
| छतकी कारीगरी ६६५                                       | इलेविद ) ७८५                                        |
| २८-आबू पर्यतपर तेजपाल-मन्दिर ",,                       | ५५-गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी ८५७                     |
| २९-आन् पर्वतपर विमलशाहका जैन-मन्दिर ६६४                | ५६-ग्राम्यदेवता ••• ७०४                             |
| ३०-इलोरा ६८८-८९                                        | ५७-चित्तौडका विजयस्तम्म *** ४८८                     |
| (१) कैलाश-मन्दिर                                       | ५८-चित्तौड्गढ्का मीराबाईका मन्दिर ''' ५७७           |
| (२) कैलाश मध्य-मन्दिरका मण्डप                          | ५९-छत्रपति शिवाजी " ८७२                             |
| (३) सभामण्डप और पार्श्वण्ड                             | ६०-छत्रपति शिवाजीका नारी-सम्मान                     |
| (४) गर्भग्रहके सम्मुख सस्तम्भमण्डप                     | ६१-डाक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ८५५               |
| (५) सीताकी नहानी, भैरव-मूर्ति                          | ६२-हाक्टर बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे ••• 33             |
| (६) इन्द्र-सभा                                         | ६३-तीर्थपुरी-गुफा ६९०                               |
| (७) देडवाड़ा गुफाका प्रवेश-द्वार                       | ६४-त्रिविकम ( प्रस्तर मूर्ति, नुगोह्छी ) *** ३०१    |
| ३१-इलोरामें चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाध-              | ६५-त्रिवेणी-सङ्गम, प्रयाग                           |
| मन्दिर " ४००                                           | ६६ - दमयन्ती-स्वयंवर *** ७१३                        |
| ३२-ईसा पूर्वकी पशु-प्रतिमाएँ ७०४                       | ६७-दशावतार ( हायीदाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम् ) ८०० |
| ३३-उदयगिरिकी पाँचवीं गुफार्मे प्राप्त वाराह मूर्ति ५२९ | ६८-दान लीला :: ३३७                                  |
| ३४-उदयगिरि-गुफा-रानीनौरके बायी तरफका                   | ६९-दावानल-पान ••• ७१३                               |
| साधारण दृश्य ५२८                                       | ७०-देवगढ़के दशावतार-मन्दिरका प्रवेश-द्वार           |
| ३५-उमा-महेश्वर ( हाथीदाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम्,     | ( गुप्तकाल ) ••• ६१७                                |
| कलाविद्यालय) २२५                                       | ७१-देवरक्षक दघीचि ८२४                               |
| . ३६-एक शिखरवाला मन्दिर, जोषपुर *** ६६८                | ७२-दो दृश्य १६८                                     |
| . 11 Children at 10 and                                | (१) खाष्याय                                         |
| to head with it and me.                                | (२) अलगर                                            |
| 100                                                    | (३) कथा-कीर्तन                                      |
| A state of the contract of                             | ( ४ ) साक्षी निर्माण                                |
| A a dittal de all de di trata a con                    | ७३-दो दृश्य १६९                                     |
| ४१-काली-गुफाका बहिद्दरि                                | (१) च्रणामृतपान                                     |
| ४२-केदारेश्वरमन्दिर, दक्षिण माग (इल्लेविद ) ४०१        | (२) सुरापान                                         |
| ४३-कृष्ण-गङ्गाघाट ••• ५५२                              | (३) अतिथि सत्कार                                    |
| ४४-गजासुर-संदार ( प्रस्तर-मूर्ति, अमृतपुर,             | (४) अतिथि-तिरस्कार                                  |
| मैस्र) २२४                                             | 499                                                 |
| ४५-गजोद्धारका दृश्य-देवगढ़ द्यावतारमन्दिर १५२          | ७४-दो द्दर्य                                        |
| ४६-गुब्द ( कालमूर्ति पालर ) ८०१                        | (१) धनपर घुष                                        |

| (२) धनके लिये नकली रजिस्टर                        |     |            | ११०-महावलीपुरमें अर्जुनकी तपस्याका स्थान *** ५२                                  | 9. |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| (३) साहूकारी-ईमानदारी                             |     |            | १११-महामखम् मेळा, कुम्भकोणम् *** ६७                                              | 3  |
| (४) चोरवाजारी-रिश्वतखोरी                          |     |            | ११२-महामन्दिर, जोधपुर ६६                                                         | 6  |
| ७५- धर्मवीर बन्दा वैरागी ••• •                    | ••  | ८६९        | ११३-महामना पं॰ मदनमोहनजी मालवीय *** ८६                                           | 8  |
|                                                   | ••  | 497        | ११४-महामहोपाध्याय पं० श्रीदामोदरजी शास्त्री ७६                                   | ?  |
|                                                   | ••  | >>         | ११५—महामहोपाध्याय पं० श्रीगङ्गाधर शास्त्री तैलङ्गः 🔭 🤫                           | ,  |
|                                                   | ••  | >>         | ११६—महामहोपाध्याय पं० श्रीपञ्चानन तर्करत *** ७६                                  | 0  |
|                                                   | ••  | ५७६        | ११७-महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमथनाथ तर्कभूषण *** 🥠                                | ,  |
|                                                   | ••  | १५२        | ११८-महामहोपाध्याय पं० श्रीलक्ष्मण शास्त्री द्राविङ् ७६                           | 8  |
|                                                   | ••  | २६४        | ११९-महामहोपाध्याय पं० श्रीशिवकुमार शास्त्री ,                                    | ,  |
| ८२-नासिकमें राजा गौतमीपुत्रका बनवाया हुउ          | भा  |            | १२०-महाराज कुमारगुप्त प्रथमका सिका " ७३                                          | 9  |
|                                                   | ••  | 493        | १२१-महाराज कुमारगुप्त प्रथमका सिका " "                                           | ,  |
|                                                   | ••  | 833        | १२२-महाराज चन्द्रगुप्त द्वितीयका सिक्का ,                                        |    |
| ८४-परमइंस रामऋष्ण                                 | ••  | ८६०        | १२३- ,, ,, ,,                                                                    |    |
| ८५-पुण्यदानसे नरकके प्राणियोंकी मुक्ति            |     | १९३        | १२४- ,, ,, ,,                                                                    |    |
|                                                   |     | ६७९        | १२५-महाराज बीम कदिफसका सिक्का ,                                                  |    |
| 2.0                                               |     | २६५        | १२६-महाराज समुद्रगुप्तका सिक्का                                                  |    |
|                                                   | ·•  | ३०१        | १२७-महाराजा छत्रसाल ८६                                                           |    |
| ८९-प्रसन्नकेशव-मन्दिर, सोमनाथपुर, मैसूर           |     | ६७३        | १२८-महाराजा पृथ्वीराज ,                                                          |    |
| ९०-प्रसन्नगणपति (हाथीदाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम् | .)  | 258        | १२९-महाराणा प्रताप ८५                                                            |    |
| ९१-प्रेमसरोवरः वरसाना                             |     | 443        | १३०-महारानी लक्ष्मीबाई ८६                                                        |    |
| ९२-बराबर पहाड़ीपर मौर्यसमाट् दशरथके हा            | 131 | 778        | १३१-माखन-छीळा ••• ३३                                                             | Ę  |
|                                                   |     | 420        | १३२-मानसरोवर *** ६९                                                              | 0  |
| बनवायी हुई लोमरा-गुफा                             | ••  | 479        | १३३-मानसी-गङ्गा, गोवर्द्धन *** ५५                                                | 3  |
| 24. 8641.44.41.47.49114                           |     | 588        | १३४-मिहिरकुलका सिका " ७३                                                         | 19 |
| ९४-ब्रह्मा (प्रस्तर-मूर्ति, इलेविद )              |     | 928        | १३५—मोहन-जो-दड़ोमें प्राप्त विशाल शिवलिङ्ग(२) ७३                                 | 6  |
| ९५-भक्त स्रदाष                                    |     | ८५७        | १३६-मोहन-जो-दड़ोमें प्राप्त शिवलिङ्ग (२)                                         | J  |
| ९६—मक्तिमती मीराबाई                               |     | ८६८        | १३७-मोहन-जो-दड़ोमें प्राप्त शिवलिङ्ग (६)                                         | ,  |
| ९७-भगवान् बुद्ध                                   |     | ८६३        | १३८-योगशयन-मृति (हायीदाँत, त्रिवेन्द्रम्) *** ३०                                 | 0  |
| ९८-भगवान् बुद्धका प्रथमोपदेश (सारनाथ)             | •   | ))<br>45.D | १३९-योगिराज श्रीगोरखनाथजी ८५                                                     | 8  |
| ९९—मगवान् महावीर<br>१००—मगवान् श्रीऋषमदेव         |     | ८६२        | १४०-योगिराज श्रीश्रीमत्स्येन्द्रनाथजी                                            |    |
| १०१-भाजाकी चैत्यगुफा                              |     | १८५        | १४१–राघा-कुण्ड ५५                                                                | 13 |
| १०२-भानाकी सूर्य-मूर्ति                           |     |            | १४२-राघा-कृष्णका वर्षा-विहार (दोनों एक कामरीके                                   |    |
| १०३-भाजा-गुफार्मे इन्द्र-मूर्ति                   |     | १८४        | नीचे) ७१                                                                         |    |
| १०४-भारहुतकी रानी (३०० ई० पूर्व)                  | ••• | 800        | १४३-राम-पञ्चायत (हायीदाँतकी भूति, त्रिवेन्द्रम्) २२                              |    |
| १०५-मदन-गोपाछ (प्रस्तर-मूर्ति, तेन् काशी)         |     | 664        | १४४-रामपुरवाके अशोक-स्तम्भपर वृष-मूर्ति ५७<br>१४५-रामेश्वर-मन्दिरका एक स्तम्म ६७ |    |
| १०६-महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर                     |     | 664        | SVE Tribert -O A - O                                                             | -  |
| ०७ महात्मा गांधीजी                                |     | ८६१        | १४७-छछमन-झ्ला, ऋषिकेश                                                            |    |
| ०८—महाप्रभु श्रीचैतन्य                            |     | 688        | १४८-ळहमण-मिह्दर, खजुराहो · · · ७०                                                |    |
| ०९-महाबळीपुरके पळव-गुप्ता-मन्दिर                  | 4   | 472        | १४९-काळा काजपसराय                                                                |    |

|                                                                                         | १८७-श्रीराम-लक्ष्मण-सीतासे भरत एवं माताओंका             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| १५१-वामन-मन्दिर,खजुराहो (पूर्वी भित्तिकी कळाकृति) ७०५                                   | मिळन ८१                                                 |
|                                                                                         | १८८-श्रीरामानुजाचार्य " ८४५                             |
|                                                                                         | १८९-श्रीलिङ्गराजजीका मन्दिर-भुवनेश्वर *** ६३२           |
| .१५४-विद्यामार्तण्ड पं० श्रीसीताराम शास्त्री " ७६०                                      | १९०-श्रीवरदराज-मन्दिर, विष्णुकाञ्ची • ६७८               |
| १५५-विद्यावाचस्पति पं० श्रीमधुसूद्रन झा "" >>>                                          | १९१-श्रीविश्वनाय-मन्दिर, काशी ५७६                       |
| १५६-विदेशोंमें हिंदू-देवमूर्ति                                                          | १९२-श्रीशिवकाञ्ची-मन्दिरका बाहरी दृष्य "६७८             |
| १५७-विश्रामघाट, मथुरा ५५२                                                               | १९३-श्रीसूर्य-मन्दिर, कोणार्क ६७९                       |
| १५८-विश्रामघाट नं० २ *** ;;                                                             | १९४-षण्मुख (कांसमूर्ति, नल्लूर) " ७८४                   |
| १५९-शत्रुखय पहाड़ी ६६४                                                                  | १९५-सङ्गमर्गरकी सरस्वती-मूर्ति (बीकानेर) "४२४           |
| १६०-शरणागतवत्सल शिबि ८२५                                                                | १९६ - सङ्गमर्भरकी सूर्य-मूर्ति (काबुल) *** ४२५          |
| १६१-शिशुसहित मातृमूर्ति (भुवनेश्वर) *** ४२४                                             | १९७-संत कवीर ८५७                                        |
| १६२-शेषशायी विष्णु, देवगढ़ दशावतार-मन्दिर *** १५३                                       | १९८—संत श्रीएकनाय ८५६                                   |
| १६३-श्रीअमरनाथ-गुफा ः ५२९                                                               | १९९—संत श्रीज्ञानेश्वर """                              |
| १६४-श्रीएकलिङ्ग-मन्दिर, कैलासपुरी "६६९                                                  | २००-संत श्रीतुकाराम ""                                  |
| १६५-श्रीकाशी—दशाश्वमेषघाट *** ३५२                                                       | २०१-समर्थे रामदास                                       |
| १६६-श्रीकृष्णका गौ चराकर लौटना - " ७१२                                                  | २०२-सम्राट् अयसका सिका ७३९                              |
| १६७-श्रीकृष्णकी कांस्यमूर्ति—नेपाल                                                      | २०३—साँचीका स्तूप ४८८                                   |
| १६८-श्रीचिदम्बरम्के मन्दिरका गोपुर " २४१                                                | २०४-सांस्कृतिक प्रातःकाल ३६८                            |
| १६९-श्रीजगदीश-मन्दिर, उदयपुर ••• ६६९                                                    | २०५-सास-बहू (सहस्र-बाहु) मन्दिरके गुंबजकी               |
| १७०-श्रीतैलङ्ग स्वामी ४६४                                                               | भीतरी कारीगरी, ग्वालियर ६३३                             |
| १७१-श्रीनिम्बार्काचार्य ८४५                                                             | २०६—सास-बहू (सहस्र-बाहु)मन्दिर—ग्वालियर *** "           |
| १७२-श्रीबंकिमचन्द्र चहोपाध्याय ८८४                                                      | २०७-सदर्शन-चक्र (कांस्यमूर्ति) " ८०१                    |
| १७३-श्रीवछमाचार्य                                                                       | २०८-सोमनाथ-मन्दिर पाटनके दक्षिण भागकी कारीगरी ६३३       |
| १७४-श्रीबाल गङ्गाधर तिलक ८८४                                                            | २०९-स्थाण नरसिंह (कांस्यमूर्ति, मद्रास-संप्रहाल्य) ३००  |
| १७५-श्रीमजगद्गुरु श्रीस्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज ४६५                                   | २१० स्वरयन्त्र, श्वास-निक्रका एवं फुफ्फ़ुसोका स्थान ४४६ |
| १७६-श्रीमद् आन्वार्यप्रवर श्रीगोकुळनाथजी महाराज                                         | २११-स्वामी दयानन्द                                      |
| १७६-आमद् आचावप्रपर् आगाञ्चणा । । । ८४५                                                  | २१२-स्वामी रामानन्द                                     |
| १७७-श्रीमध्वाचार्य<br>१७८-श्रीमावति ( सङ्गमर्भर-प्रतिमा ) ७०४                           | २१३—स्वामी विवेकानन्द                                   |
| १७८-श्रामाद्यत ( सङ्गममर-शतमा ) १७९-श्रीमीनाक्षी और श्रीसुन्दरेश्वरके मन्दिर, महुरा २४० | २१४-स्वामी श्रद्धानन्द                                  |
| १७९-श्रीमानाश्चा आर् श्रीसन्दरश्चरक नान्दर रहे ।                                        | २१५-स्वामी श्रीभास्करानन्दजी सरस्वती *** ४६४            |
| १८०-श्रामानाद्या स्वचनात्रक व्यवस                                                       | २१६-स्वामी श्रीविशुद्धानन्दजी                           |
| र १८१-श्रारक्षम्का छत्राच्य । न उ र                                                     | २१७-स्वामी श्रीविशुद्धानन्दजी,परमहस "                   |
| ६८६-अरियमानद्वारामाना ता देव तर्                                                        | २१८-हयप्रीव (प्रस्तर-मूर्ति, नुगोह्छी) - २०१            |
| १८३-श्रारवन्द्रिनाय ठाऊर                                                                | २१९-हरिद्वारके घाटोंका विहक्कम दृश्य                    |
| १८४-श्रीराधाकुष्ण—दर्पण-दर्शन                                                           | २२०-हायी-गुफाका लिङ्ग-मन्दिर                            |
| १८-श्रीराधाकण-म्रली-लीला                                                                | २२१-होसलेश्वर-मन्दिर (हलेविद )                          |
| १८६-श्रीरामकी कांस्यमूर्ति                                                              | 441-810mar 1                                            |
| 101                                                                                     |                                                         |

# गीताप्रेस, गोरखपुरकी सरल, सुन्दर, सचित्र, सस्ती घामिक पुस्तकें

| गीता-तत्त्वविवेचनी, सचित्र, पृष्ठ६८४, सजिल्द *** ४)                                                      | भक्त नरसी मेहता " ।=)                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| गीता-[ मझोली ] पदच्छेद, अन्वयसहित साधारण                                                                 | प्रेम-दर्शन-सचित्र, पृष्ठ १८८ " ।-)             |
| भाषाटीका सचित्र, पृष्ठ ४६८,॥≶) सजिस्दः १)                                                                | भवरोगकी रामग्राण दवा-पृष्ठ १७२।-)               |
| गीता-मोटे अक्षरवाली सटीक, सचित्र, पृष्ठ ५८४, ॥)स॰ ॥ =)                                                   | भक्त-बालक-सचित्र, पृष्ठ ७२ " ।-)                |
| गीता-मूल, मोटा टाइप, पृष्ठ २१६, अजिल्द '''।-)                                                            | भक्त-नारी-सचित्र, पृष्ठ ६८ "।-)                 |
| गीता-केवल भाषा, सचित्र, पृष्ठ १९२, अजिल्द "।)                                                            | मक्त-पञ्चरत्न-सचित्र, पृष्ठ ८८ " ।-)            |
| गीता-[छोटी ] भाषाटीका, पृष्ठ ३५२, अजिल्द 😬 =)॥                                                           | आदर्श भक्त-सचित्र, पृष्ठ ९६ · · · ।-)           |
| गीता—ताबीजी ( सजिल्द ) मूलमात्र " =)                                                                     | भक्त-चिन्द्रका-सचित्र, पृष्ठ ८८                 |
| गीता-विष्णुसहस्रनामसहित, पृत्र १२८)।                                                                     |                                                 |
| गीता—मूल, महीन अक्षर, पृष्ठ ६४ )।                                                                        | । भक्त-कुसुम-सचित्र, पृष्ठ ८४।-)                |
| गीता-डायरी सन् १९५१ अजिल्द ॥=) सजिल्द ''' ॥।)                                                            | प्रेमी भक्त-सचित्र, पृष्ठ ८८ " ।-)              |
| प्रश्नापनिषद्—सानुवाद, पृष्ठ १२८                                                                         | प्राचीन भक्त-सचित्र, पृष्ठ १५२ ॥)               |
| ऐतरेयोपनिषद्—सानुवाद, पृष्ठ १०४ ··· ।=)                                                                  | मक्त-सौरम-सचित्र, पृष्ठ ११० ।-)                 |
| श्रीरामचरितमानस-बड़ी,सटीक मोटा टाइप पृष्ठ १२००,स०७॥)                                                     |                                                 |
| श्रीरामचरितमानस-[मझली]मूल, पृष्ठ ६०८ २)                                                                  | भक्त-सुमन-सचित्र, पृष्ठ ११२                     |
| श्रीरामचरितमानस (मूल, गुटका) सजिल्द "॥)                                                                  | भक्तराज हनुमान्-सचित्र, पृष्ठ ७२                |
| मानस-रहस्य—१।) सजिल्द " शा=)                                                                             |                                                 |
| मानस-शंका-समाधान-सचित्र, पृष्ठ १८२ ।।)                                                                   | प्रेमी भक्त उद्भव—सचित्र, पृष्ठ ६४              |
| श्रीमद्भागवत महापुराण—(संस्कृतमात्र) गुटका सजिल्द '' ३)                                                  | महात्मा विदुर-सचित्र, पृष्ठ ६० "=)॥             |
| बिनय-पत्रिका—सर्टीक, पृष्ठ ४७२, १), सजिल्द १ =)                                                          | मक्तराज ध्रुव-सचित्र, पृष्ठ ४६ ළ)               |
| गीतावली–सटीक, पृष्ठ ४४४, १) सजिल्द १।=)                                                                  | विवेक-चूडामणि—सानुवाद, पृष्ठ १८४, अजिल्द '''।-) |
| कवितावली—सटीक, सचित्र, पृष्ठ २२४ ।।।–)                                                                   | परमार्थ-पत्रावली (भाग १)—पृष्ठ १२४।)            |
| दोहावली—सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १९६ ॥)                                                                    | " (भाग २) - पृष्ठ १७२ …।)                       |
| तत्त्व-चिन्तामणि(भाग १) पृष्ठ ३५२,॥=), सजिल्द १)                                                         | » (भाग ३)-पृष्ठ १९२ ···॥)                       |
| भाग २ ) पृष्ठ ५९२, ॥=) सजिल्द ११)                                                                        | कल्याण-कुक्ज-सचित्र, पृष्ठ १३६।)                |
| भाग ३ ) विष्ठ ४ २४ ।।।⇒) सजिल्द १~)                                                                      | महाभारतके दुछ आदर्श पात्र-सचित्र, पृष्ठ १२६।)   |
| ), (भाग ४) पृष्ठं ५२८, ॥।-), स्रजिल्द ः १⊜)<br>), (भाग ५) पृष्ठ ४९६,॥।-) स्रजिल्द ः १⊜)                  | भगवान्पर विश्वास।)                              |
| / mm s / mm seed s /                                                                                     | प्रार्थना 🔊                                     |
| 1                                                                                                        |                                                 |
| ,, ( माग ७ ) पृष्ठ ५१२, १=) साजल्द • • १॥)<br>तत्त्व-चिन्तामणि (भाग ४)–गुटका, पृष्ठ ६२४, ।=) सजिल्द् ॥=) | मानव-धर्म ••• 🔊                                 |
| दाई हजार अनमोल बोल (संत-वाणी)—पृष्ठ ३२४ · · · ॥=) ॥                                                      |                                                 |
| वाद क्यार जानाय नाज (वतानाया) — १४ १ १४ । ।।)                                                            |                                                 |
| गतञ्जलयोगदर्शन—(हिन्दीटीकासहित)॥) सजिल्दः १)<br>पुरुती जीवन—पृष्ठ २१०                                    | मनन-माला-सचित्र, पृष्ठ ५४                       |
| 0 (11 ( -0 -) -1                                                                                         | अपरोक्षानुभृति =)॥                              |
|                                                                                                          | नवधा मक्ति-सचित्र, पृष्ठ ६०                     |
| 0 49 9                                                                                                   | बालशिक्षा-सचित्र, पृष्ठ ६८=)                    |
|                                                                                                          | रामायण-शिशु-परीक्षा-पाठ्यपुस्तक—पृष्ठ ४०        |
|                                                                                                          | भजन-सम्रह (प्रथम माग )-पृष्ठ १८०                |
|                                                                                                          | » (द्वितीय भाग)—सचित्र, प्रश्व १६८ · · · हो     |
|                                                                                                          | " ( तृतीय भाग )-पृष्ठ २२८ 🗼 💮                   |
| मायणक कुछ आदश पात्र—पृष्ठ १६८ · · ·  =)                                                                  | " (चतुर्थ भाग) सचित्र, पृष्ठ १६० \cdots 🌖       |

| भजन-संग्रह (पञ्चम भाग)सचित्र, पृष्ठ १४० ••• =)                                                                 | मनको वश करनेके कुछ उषाय-सचित्र, पृष्ठ २४ · · · -)।                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्त्रीधर्मप्रश्नोत्तरी-सचित्र, पष्ट ५६                                                                         | ईश्वर-पृष्ठ ३२)।                                                                                                                               |
| नारीधर्म-सचित्र, प्रष्ट ४८ ••• -)॥                                                                             | भ्लरामायण)।                                                                                                                                    |
| गापा-प्रम-पृष्ठ ५२ · · · -)॥                                                                                   | रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पाठ्यपुस्तक-पृष्ठ ३२)।                                                                                                   |
| मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय, सार्थ, पृष्ठ ५२ " -)॥                                                                | इरेरामभजन १४ माला                                                                                                                              |
| च्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप-सचित्र, पृष्ठ ३६                                                              | ग्र ६४ माला१)                                                                                                                                  |
| श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्-सटीक,पृष्ठ९६ -)॥ सजि०=)॥                                                           |                                                                                                                                                |
| हनुमान-बाहुक)॥                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-सचित्र,पृष्ठ४०)।                                                              | बलिवेश्वदेवविधि )॥                                                                                                                             |
| Our English                                                                                                    | Publications                                                                                                                                   |
| Philosophy of Love "1-0-0                                                                                      | Wavelets of Bliss 0-2-0 The Immanence of God 0-2-0                                                                                             |
| Gems of Truth (Second Series) 0-12-0 The Bhagavadgita 0-4-0                                                    | The Immanence of God 0-2-0 What is God? 0-2-0                                                                                                  |
| The Bhagavadgita 0-4-0 Bound 0-6-0                                                                             | What is Dharma 0-0-9                                                                                                                           |
| The Divine Name and Its Practice 0-3-0                                                                         | The Divine Message 0-0-9                                                                                                                       |
| नयी र                                                                                                          | गचना 💮                                                                                                                                         |
| 70 70 22 0 22                                                                                                  | बनाये गये हैं। इन पैकेटोंपर पुस्तकोंके अलग-अलग                                                                                                 |
| छाटा-छाटा पुस्तकाक वद् लिफाफाम पकट                                                                             | क्ताय गये है। इस प्रमादा र दुलाना में जार ने जार में                                                                                           |
| नाम तथा मूल्य छाप दिया गया है। पैकटोंकी पु                                                                     | तिकाम हर-फर नहा किया जापा है। किया या                                                                                                          |
| पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सक                                                                      | ता ह।                                                                                                                                          |
| पैकेटका विवरण इस प्रकार है —                                                                                   |                                                                                                                                                |
| पैकेट नं० १, पुस्तक                                                                                            | स० १३, मूल्य ॥)<br>। ८–भगवन्नाम-पृष्ठ ७२                                                                                                       |
| १-सामयिक चेतावनी-पृष्ठ २४                                                                                      | ८-मावज्ञाम-पृष्ठं ७२ -) ९-श्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विवेचन-पृष्ठं ६४ -) १०-मगवत्तत्त्व-पृष्ठं ६४ -) ११-सन्ध्योपासनविधि-सार्थं, पृष्ठं २४ -) |
| २-आनन्दकी लहरें-सचित्र, पृष्ठ २४                                                                               | १०-भगवत्तत्व-पृष्ठ ६४                                                                                                                          |
| ३-गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र-सचित्र,सार्थ, पृष्ठ ३२ -)<br>४-श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-पृष्ठ १६ -)<br>५-वदानर्थ-पृष्ठ ३२ | ११-सन्ध्योपासनविधि-सार्थ, पृष्ठ २४                                                                                                             |
| ४-श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-पृष्ठ १६                                                                                | १२-हरेरामभजन-२ माळा                                                                                                                            |
| 1 24 41 60 11                                                                                                  | १३-पातञ्जलयोगदर्शन-मूल, पृष्ठ २८ )।                                                                                                            |
| ६-सप्तमहावत-पृष्ठ २८                                                                                           | (6-103 04 1401 Fox 52 10                                                                                                                       |
| ७-सचा मुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-पृष्ठ ३२                                                                     |                                                                                                                                                |
| पैकेट नं० २, पुस्तव                                                                                            |                                                                                                                                                |
| ₹-40-41641_52 • •                                                                                              | 11 8-41.4-20                                                                                                                                   |
| 1 MICHAIN COLOR CO.                                                                                            | 11 4-रामायण-प्रत्यरकारक                                                                                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| पैकट न० ३ पुस                                                                                                  | तक-सं० १६, सूत्य ॥)<br>)॥ १०-भगवत्पातिके विविध उपाय-पृष्ठ ४० ॥॥                                                                                |
| र-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्थ, पृष्ठ १६                                                                     | )॥ ११-व्यापारसभारकी आवश्यकता और व्यापारते सुक्ति )॥                                                                                            |
| <b>२</b> —सीतारामभजन                                                                                           | )॥ १२-स्नियोंके कल्याणके कुछ घरेल प्रयोग-पृष्ठ २० )॥                                                                                           |
| ३-भगवान क्या है ! पृष्ठ ४०                                                                                     | )॥ १२-स्त्रियाक कर्याणक कुछ पर्यं सार्वा है।                                                                                                   |
| ४-भगवानकी दया-पृष्ठ ४०                                                                                         |                                                                                                                                                |
| ५-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-पृष्ठ ४८                                                                 | )।। १४-ज्ञानयां विक अनुवार । वाजव वर र                                                                                                         |
| ६—सेवाके मन्त्र—पृष्ठ ३२                                                                                       |                                                                                                                                                |
| ७-प्रश्नोत्तरी-सटीक, पृष्ठ २८                                                                                  | े हिन्मायिक काकाका नन्तिन क                                                                                                                    |
| ८-सन्ब्या-हिन्दी-विधिसहित, पृष्ठ १६                                                                            | ),, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                        |
| १ <del>-वत्यकी श्रंरणसे मुक्ति-पृष्ठ ३६</del>                                                                  | <b>州</b> 。                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                |

#### पैकेट नं० ४, पुस्तक-सं० १८, मृत्य ।) १०-शोकनाशके उपाय-पृष्ठ २४ १-धर्म क्या है १-पृष्ठ १६ ११-ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरि साधन है-२-श्रीइरिसंकीर्तनधुन-पृष्ठ ८ १२-चेतावनी-पृष्ठ २४ ३-दिव्य सन्देश-पृष्ठ १६ ४-नारदमक्तिसूत्र-सार्थ, गुटका, पृष्ठ २८ १३-त्यागसे भगवत्प्राप्ति-पृष्ठ २० ५-महात्मा किसे कहते हैं !-पृष्ठ २४ १४-श्रीमद्भगवद्गीताका प्रभाव-पृष्ठ २० ६-ईश्वर दयाछ और न्यायकारी है-पृष्ठ २४ आधा पैसा १५-लोभमें पाप-पृष्ठ ८ आघा पैसा ७-प्रेमका सचा खरूप-पृष्ठ २४ १६-सप्तश्लोकी गीता-पृष्ठ ८ ८-इमारा कर्तव्य-पृष्ठ २४ १७-१८-गजल्मीता-दो प्रति ९-कल्याण-प्राप्तिकी कई युक्तियाँ-पृष्ठ ३२ पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

# पुस्तकोंका आर्डर यहाँ देनेसे पहले अपने शहरके विकेतासे माँगिये

इससे आपको शायद पैसे और समयकी बचत हो सकती है

इघरमें हमारे पास बहुत-से ऐसे पत्र आते हैं कि पुस्तक विक्रेता छोग हमारी पुस्तक छोप दामोंसे बहुत अधिक मूल्यपर बेचते हैं। इस सम्बन्धमें ब्राह्कोंसे हमारा निवेदन है कि पुस्तक-विक्रेताओंको एक साथ ५०) की पुस्तक मँगानेपर हम छपे दामोंपर केवल १५) प्रतिशत कमीशन देते हैं। रेलभाड़ा उनका लगता है। ब्राह्कगण इसको समझते हुए पुस्तक-विक्रेताओंसे उचित मूल्यपर पुस्तकें खरीदें। यदि उनको वहाँके पुस्तक-विक्रेतासे उचित मूल्यपर पुस्तकें न मिल सकें तो कई ब्राह्क एक साथ मिलकर यहाँसे पुस्तकें रेलपारसलसे मँगवा लें तो भारी डाकखर्चकी वचत हो सकती है। परंतु ब्राह्कोंको यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि कमीशन केवल पुस्तक-विक्रेताओंको ही मिलती है, ब्राह्कोंको नहीं।

निम्नलिखित स्थानोंपर गीताप्रेसकी पुस्तकें हमारी पुस्तक-सूचीमें छपे हुए दामोंपर मिलती हैं। यहाँपर किसीको कमीशन नहीं मिलता। वहाँबी० पी० आदिसे भेजनेकी तथा वाहरी ब्राहकोंसे पत्र-व्यवहार करनेकी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्राहकोंको छपे मूल्यपर पुस्तकें मिलती हैं। अधिक दाम नहीं देने पड़ते।

- (१) श्रीगोविन्द्भवन-कार्यालय ३०, बाँसतल्ला गली, कलकत्ता
- (२) श्रीगीताप्रेस पेपर एजेन्सी ५९।९, नीचीवाग, बनारस
- (३) श्रीगीताभवन स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश
- ( ४ ) श्रीसत्सङ्गभवन दादीसेठ अम्यारीलेन, सिंहानिया वादी गणेशवांग, वस्वर्ह
- (५) श्रीमोतीलाल इयामसुन्दर २५, श्रीरामरोड लखनऊ
- (६) श्रीभगवान् भजनाश्रम अष्टखम्भा, (वृन्दावन)
- (७) श्रीज्वाळादत्त गोविन्द्राम
- (८) श्रीसुन्दरमळ हरीराम बेतिया (चम्पारन)

- (९) श्रीईश्वरदास हागा बी० के० विद्यालयके निकट
- बीकानेर (१०) श्रीशंकरदास दुर्गाप्रसाद आइती सदरगंज बाजार, मेरठ<sup>े</sup>
- (११) श्रीहनुमानदास हरळाळका
  - शेगाँव (बरार)
- (१२) गीताआश्रमका पुस्तक-भण्डार गऊघाट, मधुरा

निवेदक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

# गीता-जयन्ती

सर्वधर्मान्परित्युज्य मामेकं शरणं अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८। ६६)

'सर्व धर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर केवल एक मुझ सिचदानन्दघन वासुदेव परमात्मा-

की ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा । तू शोक मत कर ।

विश्वकी स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय होती जा रही है। सभी ओर पाप और पापाचारियोंकी ही प्रबछता ■देखनेमें आती है । मानव-समाजका नैतिक स्तर बहुत ही नीचा हो गया है । मोगळाळसाकी कोई सीमा नहीं रह गयी है । धर्ममें अथवा कर्तव्यपालनमें किसीकी रुचि नहीं है । रुचि है धर्मविरहित कामाचार, अनीतियुक्त अर्थोपार्जन और अन्यायमूळक अधिकार-विस्तारमें । यही सम्य कहानेवाले समाजोंके जीवनका परम छस्य बन रहा है। सर्वत्र अति गर्हित अनाचार, भ्रष्टाचार और अत्याचारका विस्तार हो रहा है। पापके इस प्रवाहको रोकलेका सफल मार्ग किसीको नहीं सूझ रहा है। इस विकट परिस्थितिमें सचा मार्ग प्राप्त करनेका यदि कोई सफल साधन है तो वह श्रीमद्भगवद्गीताकी शिक्षा ही है। किंकर्तव्यविम्द अर्जुनको अखिल ब्रह्माण्डनायक भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्यवाणी गीतासे ही चेतना, स्कृतिं, राक्ति, ज्ञान और प्रकाश मिला था और इसीसे विजय तथा विमूतिकी प्राप्ति हुई थी । आज भी यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें परम श्रद्धांके साथ गीताकी ही शरण छेनी चाहिये और उसीकी शिक्षाके अनुसार भक्तिसमन्वित निष्काम कर्ममें लगना चाहिये।

आगामी मार्गशीर्व गुक्का ११ ता० २० दिसम्बर बुधवारको श्रीगीता-जयन्तीका पर्व है । इस पर्वेपर सब लोगोंको गीता-प्रचार तथा गीता-ज्ञानके क्रियात्मक अध्ययनकी योजनाएँ बनानी चाहिये और पर्वके उपलक्ष्यपर

श्रीगीतामाताका आशोर्वाद प्राप्त करनेके छिये नीचे छिखे कार्य सभी जगह अवस्य करने चाहिये।

१-गीताग्रन्थका पूजन।

२-श्रीगीताके वक्ता भगवान् श्रीकृष्ण तथा श्रीगीताको महाभारतमें प्रथित करनेवाळे भगवान च्यासदेवका पूजन।

३-गीताका यथासाध्य पारायण।

४-गीता-तत्त्वको समझने-समझानेके लिये तथा गीता-प्रचारके लिये समापँ, गीता-तत्त्व और गीता-महत्त्वपर प्रवचन और व्याख्यान तथा भगवनाम-कीर्तन आदि।

५-पाठशालाओं में और विद्यालयों में गीतापाठ और गीतापर व्याख्यान तथा गीता-परीक्षामें उत्तीर्ण छात्रों-को पुरस्कार-वितरण।

६-प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा और

श्रीभगवान्की विशेष पूजा।

७-जहाँ कोई विशेष अङ्चन न हो, वहाँ श्रीगीता-जीकी सवारीका जुलूस।

८-लेखक तथा कवि महोदय गीतासम्बन्धी लेखी और कविताओं द्वारा गीता-प्रचारमें सहायता करें।

पत्र लिखनेवाले भाई-बहिनोंसे निवेदन

'कामके पत्र' शीर्षकमें उत्तर पानेके लिये कई बहिनें तथा माई अपने नाम-पता न देकर पत्र लिखते हैं। ऐसे बहुत-से पत्र इकट्टे हो गये हैं। इनमें अधिकांश तो ऐसे हैं जिनमें केवल व्यक्तिगत तथा घरेल कठिनाइयोंकी चर्चा है और कुछ ऐसे हैं जो केवल 'कामके पत्र' शीर्षकमें उत्तर छपनेके लिये हीं लिखे गये हैं। यह जान रखना चाहिये कि सभी पत्रोंका उत्तर 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किया जा सकता । जो पत्र सार्वजनिक दृष्टिसे महत्त्वके समझे जाते हैं, उन्हींमेंसे कुछका उत्तर 'कल्याण' में 'कल्याण' में छपता है। स्थानके अभावसे तथा उपर्युक्त पत्रोंमेंसे अधिकांशका उत्तर 'कल्याण' में प्रकाशित करना सार्वजिनक लामकी दृष्टिसे उचित नहीं है, इसलिये मी, उनका उत्तर नहीं छप रहा है। ऐसे लोगोंमें, जो अपना नाम-पता लिखकर उत्तर चाहेंगे उन्हें अवकाशानुसार उत्तर दिया जायगा और उनका पत्रव्यवहार गुप्त भी रक्ता जा सकेगा। अतः विना नामके पत्रोंका उत्तर 'कल्याण'में न छपे तो पत्रलेखक महानुमाव क्षमा करें। श्रेष पत्रोंका उत्तर 'स्कन्दपुराण' समाप्त होनेपर 'कल्याण'में सन्पादक-'कल्याण' गोरावपुर छप सकेगा।

#### विशेषाङ्कके लिये लेख न भेजनेके लिये छपाछ लेखकोंसे निवेदन

'कल्याण' के आगामी विशेषाङ्क 'संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क' में स्थानसङ्कोचसे केवल पुराणसे चुने हुए मसङ्गोका अनुवाद ही छापा जायगा। लेख विल्कुल नहीं छप सकेंगे। अतः विद्वान् लेखक महानुभावोंसे करवद्ध आर्थना है कि वे विशेषाङ्कके लिये कृपया लेख न भेजें। जो कुछ लेख आ गये हैं, वे भी लौटाये जा रहे हैं।

### कल्याणके पाठकाँसे प्रार्थना

इघर कुछ समयसे गीताप्रेसमें प्राचीन हस्तिछिखित प्रन्थोंके संग्रहका प्रयास हो रहा है। संगृहीत 'प्रन्थोंके प्रकाशनकी अभी कोई भी योजना नहीं है। केवल उन्हें खुरिश्वत रखनेकी दृष्टिसे संग्रह किया जा रहा है। अतपव 'कल्याण'के प्रत्येक पाठकसे हमारी प्रार्थना है कि वे वेद-वेदाङ्ग, स्पृति, पुराण, तन्त्र और धर्मशास्त्र आद विषयोंके संस्कृत, हिन्दी, वँगला प्रन्थ पुराने कागजोंपर या ताड़पत्रोंपर लिखे हुए प्राचीन प्रन्थोंका संग्रह करके हमें भेजने-भिजवानेकी कृपा करें। डाक-महस्त्ल या रेलका किराया यहाँसे दिया जायगा। किसी प्राचीन संग्रहयोग्य ग्रन्थका कोई सज्जन यदि मूल्य चाहेंगे तो उसपर भी विचार किया जायगा। —हनुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक 'कल्याण'

हिंद्-संस्कृति-अङ्क

देशके सर्वमान्य विद्वानों तथा पत्र-पत्रिकाओंद्वारा प्रशांसित भारतवर्षकी अनुपम तथा आदर्श संस्कृतिके महान् सक्रपका दिव्य दर्शन करानेवाला 'कल्याण'का 'हिंदू-संस्कृति-अङ्क' जिनको लेना हो, वे शिव्रता करें। केवल इस अङ्कका मृत्य ६॥) है। सालभरके अङ्क लेनेपर ७॥) है, पर चौथा तथा पाँचवाँ अङ्क समाप्त हो गया है। इनके बदलेमें ब्राहक चाहेंगे तो पिछले किसी वर्षके कोई-से साधारण अङ्क दिये जा सकेंगे। रुपये भेजते समय मनीआर्डर-कूपनमें 'हिंदू-संस्कृति-अङ्क'के लिये रुपये भेजे जा रहे हैं, यह स्पष्ट लिखनेकी रुपा करें।

नयी पुस्तक़ें !

प्रकाशित हो गयीं !!

### श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित तीन नयी पुस्तकें

#### तन्त्र-चिन्तामणि माग ७

आकार डवल काउन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ५२०, ऋष्यमूकपर रामदर्शनका सुन्दर तिरङ्गा चित्र, मृत्य १=) डाकलर्च अलग ।

श्रीजयद्यालजीके समय-समयपर 'कल्याण'में प्रकाशित लेखोंका यह छठे भागके आगेका संग्रह है। चरमार्थप्रेमी नर-नारी इस प्रन्थसे अधिकाधिक लाभ उठावेंगे पेसी आशा है।

## रामायणके कुछ आदर्श पात्र

आकार डवल काउन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या १६८, आदर्ज भरतका तिरङ्गा चित्र, मूल्य ।=) माहरू

तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ में प्रकाशित भगवान् श्रीराम, श्रीछक्ष्मण, श्रीमरत, श्रीशत्रुझ और भक्त इनुमान्के चरित्र तथा सं० वाल्मीकीय रामायणाङ्कमें प्रकाशित श्रीसीताजीका आदर्श जीवन नामक लेखोंका यह पुस्तकाकार संग्रह है।

आदर्श नारी सुबीला

धार्मिक जनताके विशेष आग्रहके कारण 'कह्याण' वर्ष २६ सं० १० में प्रकाशित साध्वी सुशीलाकी शिक्षाप्रद कहानी नामक लेख ही अलग पुक्तकाकार छापा गया है। पृष्ठ-संख्या ५४, मू० ≅) मात्र।

व्यवस्थापक गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)